多级影影

श्रीविष्णुदार्मसंकलितं

## पञ्चतन्नकम्।



मूल्यं १। सपादरूप्यकः।

できたいとのというのかのかのかのかのからのから

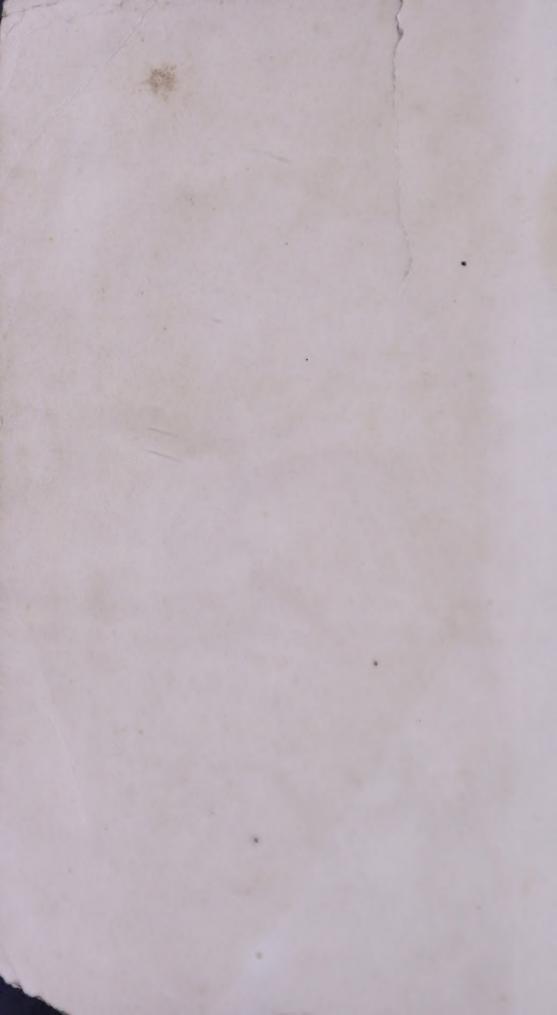



#### THE

# PAÑCHATANTRAKA

OF

VISHNUS'ARMAN.

#### EDITED

BY

KÂS'ÎNÂTH PÂNDURANG PARAB

AND

WÂSUDEV LAXMAN S'ÂSTRÎ PANS'ÎKAR.

Seventh Edition.

**PUBLISHED** 

BY

PÂNDURANG JÂWAJÎ,

PROPRIETOR OF THE 'NIRNAYA SAGAR' PRESS,

BOMBAY.

1930.

Price 11/4 Rupee.

### [All rights reserved by the publisher.]

Publisher:—Pandurang Jawaji, at the 'Nirnaya-sagar' Press, Printer:—Ramchandra Yesu Shedge, 26-28, Kolbhat Lane, Bombay.

### श्रीविष्णुशर्मसंकलितं

## पञ्चतन्त्रकम्।

काशीनाथ पाण्डुरङ्ग परब, वासुदेव लक्ष्मणशास्त्री पणशीकर इत्येताभ्यां संस्कृतम्।

(सप्तमं संस्करणम्।)

तच

मुम्बय्यां

पाण्डुरङ्ग जावजी,

इत्येतैः स्वीये निर्णयसागराच्यमुद्रणयन्नालये प्रकाशितम् ।

शाकः १८५२, सन १९३०.

मूल्यं १। सपादरूप्यकः।

LEAF DEP

# पञ्चतन्त्रकम्।

### कथामुखम्।

ब्रह्मा रुद्रः कुमारो हरिवरुणयमा विहारिन्द्रः कुबेरश्चन्द्रादित्यो सरस्वत्युद्धियुगनगा वायुरुवी भुजङ्गाः ।

सिद्धा नद्योऽश्विनो श्रीर्दितिरदितिस्रुता मातरश्चण्डिकाद्या
वेदास्तीर्थानि यज्ञा गणवसुमुनयः पान्तु नित्यं प्रहाश्च ॥ १ ॥

मनवे वाचस्पतये शुक्राय पराशराय सस्रुताय ।

चाणक्याय च विदुषे नमोऽस्तु नयशास्रुकर्तृभ्यः ॥ २ ॥

सकलार्थशास्रुसारं जगित समालोक्य विष्णुशर्मेदम् ।

तन्नैः पञ्चभिरेतचकार सुमनोहरं शास्रम् ॥ ३ ॥

तद्यथानुश्रूयते—अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे महिलारोप्यं नाम नगरम्। तत्र सकलार्थिकल्पद्रुमः प्रवरमुकुटमणिमरीचिमञ्जरीचर्चित-चरणयुगलः सकलकलापारंगतोऽमरशक्तिनीम राजा बभ्व । तस्य त्रयः पुत्राः परमदुर्मेधसो बहुशक्तिरुप्रशक्तिरनन्तशक्तिश्चेति नामानो 15 बभूवः। अथ राजा ताञ्शास्त्रविमुखानालोक्य सचिवानाहूय प्रोवा-च—'भोः, ज्ञातमेतद्भवद्भिर्यन्ममेते पुत्राः शास्त्रविमुखा विवेकरहि-ताश्च। तदेतान्पश्यतो मे महद्पि राज्यं न सौख्यमावहति।

अथवा साध्वदमुच्यते —

अजातमृतमूर्खेभ्यो मृताजातौ सुतौ वरम् । यतस्तौ सहपदुःखाय यावज्जीवं जडो दहेत् ॥ ४ ॥ वरं गर्भसावो वरमृतुषु नैवाभिगमनं वरं जातः प्रेतो वरमपि च कन्यैव जनिता ।

20

वरं वन्ध्या भार्या वरमि च गर्भेषु वसित-र्न चाविद्वान्रूपद्रविणगुणयुक्तोऽपि तनयः ॥ ५ ॥ किं तया कियते धेन्वा या न सूते न दुग्धदा । कोऽर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान्न भक्तिमान् ॥ ६ ॥ वरमिह वा सुतमरणं मा मूर्खत्वं कुलप्रसूतस्य । येन विबुधजनमध्ये जारज इव लज्जते मनुजः ॥ ७ ॥ गुणिगणगणनारम्भे न पतित किठिनी ससंभ्रमा यस्य । तेनाम्बा यदि सुतिनी वद वन्ध्या कीहशी भवति ॥ ८ ॥

तदेतेषां यथा बुद्धिप्रकाशो भवति तथा कोऽप्युपायोऽनुष्ठीयताम् ।
10 अत्र च मद्त्तां वृत्तिं भुञ्जानानां पण्डितानां पञ्चशती तिष्ठति । ततो
यथा मम मनोरथाः सिद्धिं यान्ति तथानुष्ठीयताम्' इति । तत्रेकः
प्रोवाच—'देव, द्वादशभिर्वर्षेर्व्याकरणं श्रूयते । ततो धर्मशास्त्राणि
मन्वादीनि, अर्थशास्त्राणि चाणक्यादीनि, कामशास्त्राणि वात्स्यायनादीनि । एवं च ततो धर्मार्थकामशास्त्राणि ज्ञायन्ते । ततः प्रतिबोधनं
15 भवति ।' अथ तन्मध्यतः सुमतिनीम सचिवः प्राह—'अशाश्वतोऽयं
जीवितव्यविषयः । प्रभूतकालज्ञेयानि शब्दशास्त्राणि । तत्संक्षेपमात्रं
शास्त्रं किंचिदेतेषां प्रबोधनार्थं चिन्त्यतामिति । उक्तं च यतः—

अनन्तपारं किल शब्दशास्त्रं स्वरूपं तथायुर्बेहवश्च विद्याः । सारं ततो ब्राह्मपास्य फल्गु हंसैर्यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात् ॥ ९ ॥

तदत्रास्ति विष्णुशर्मा नाम ब्राह्मणः सकलशास्त्रपारंगमश्छात्रसंसदि लब्धकीर्तिः । तस्मै समर्पयतु एतान् । स नृनं द्राक्पबुद्धान्करिष्यति' इति । स राजा तदाकण्ये विष्णुशर्माणमाह्रय प्रोवाच—'भो 25 भगवन्, मदनुप्रहार्थमेतानर्थशास्त्रं प्रति द्राग्यथानन्यसदृशान्विद्धासि तथा कुरु । तदाहं त्वां शासनशतेन योजयिष्यामि ।' अथ विष्णुशर्मी तं राजानमूचे—'देव, श्रूयतां मे तथ्यवचनम् । नाहं

विद्याविकयं शासनशतेनापि करोमि । पुनरेतांस्तव पुत्रान्मासष्ट्वेन यदि नीतिशास्त्रज्ञान्न करोमि, ततः स्वनामत्यागं करोमि । किं बहुना श्र्यतां ममेष सिंहनादः । नाहमर्थिलिप्सुर्व्रवीमि । ममाशीतिवर्षस्य व्यावृत्तसर्वेन्द्रियार्थस्य न किंचिदर्थेन प्रयोजनम् । किंतु त्वत्प्रार्थना-सिद्धार्थं सरस्वतीविनोदं करिष्यामि । तिल्लस्यतामद्यतनो दिवसः । व्यद्यहं षण्मासाभ्यन्तरे तव पुत्रान्नयशास्त्रं प्रत्यनन्यसदृशान्न करि-प्यामि, ततो नाहिति देवो देवमार्गं संदर्शियतुम् ।'

अथासौ राजा तां ब्राह्मणस्यासंभाव्यां प्रतिज्ञां श्रुत्वा ससचिवः प्रहृष्टो विस्मयान्वितस्तसौ सादरं तान्कुमारान्समर्प्य परां निर्वृतिमा-जगाम । विष्णुशर्मणापि तानादाय तदर्थं मित्रभेद-मित्रप्राप्ति-काको- 10 स्कीय-रुव्धप्रणाश-अपरीक्षितकारकाणि चेति पञ्च तन्नाणि रचयित्वा पाठितास्ते राजपुत्राः । तेऽपि तान्यधीत्य मासष्ट्रेन यथोक्ताः संवृत्ताः । ततः प्रभृत्येतत्पञ्चतन्नकं नाम नीतिशास्त्रं बारुावबोधनार्थं भूतले प्रवृत्तम् । किं बहुना ।

अधीते य इदं नित्यं नीतिशास्त्रं शृणोति च । न पराभवमामोति शकादिष कदाचन ॥ १०॥

इति कथामुखम्।

15

### मित्रभेदः।

अथातः प्रारम्यते मित्रभेदो नाम प्रथमं तन्नम् । यस्यायमा-दिमः स्ठोकः—

वर्धमानो महान्स्नेहः सिंहगोवृषयोर्वने । पिशुनेनातिलुब्धेन जम्बुकेन विनाशितः ॥ १ ॥

तद्यथानुश्र्यते — अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे महिलारोप्यं नाम नगरम् । तत्र धर्मोपार्जितभूरिविभवो वर्धमानको नाम वणिकपुत्रो बभृव । तस्य कदाचिद्रात्रो शय्यारुदस्य चिन्ता समुत्पन्ना — यत्प्रभू-तेऽपि वित्तेऽर्थोपायाश्चिन्तनीयाः कर्तव्याश्चेति । यत उक्तं च

न हि तद्विद्यते किंचिद्यदर्थन न सिद्ध्यति ।
यतेन मितमांस्तस्मादर्थमेकं प्रसाधयेत् ॥ २ ॥
यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य बान्धवाः ।
यस्यार्थाः स पुमां होके यस्यार्थाः स च पण्डितः ॥ ३ ॥
न सा विद्या न तद्दानं न तिच्छिल्पं न सा कला ।
न तत्स्थैर्यं हि धनिनां याचकैर्यत्र गीयते ॥ ४ ॥
वह लोके दि धनिनां याचकैर्यत्र गीयते ॥ ४ ॥

इह लोके हि धनिनां परोऽपि खजनायते । खजनोऽपि दरिद्राणां सर्वदा दुर्जनायते ॥ ५ ॥ अर्थभ्योऽपि हि वृद्धेभ्यः संवृत्तेभ्यम्ततम्ततः । प्रवर्तन्ते क्रियाः सर्वाः पर्वतेभ्य इवापगाः ॥ ६ ॥

20 पूज्यते यदपूज्योऽपि यदगम्योऽपि गम्यते । वन्द्यते यदवन्द्योऽपि स प्रभावो धनस्य च ॥ ७ ॥ अश्वनादिन्द्रियाणीव स्युः कार्याण्यग्विलान्यपि । एतस्मात्कारणाद्वित्तं सर्वसाधनमुच्यते ॥ ८ ॥ अर्थार्थी जीवलोकोऽयं इमशानमपि सेवते । व्यक्तवा जनयितारं स्वं निःस्वं गच्छति दरतः ॥ ९

त्यक्त्वा जनियतारं स्त्रं निःस्वं गच्छिति दूरतः ॥ ९ ॥ गतवयसामपि पुंसां येषामर्था भवन्ति ते तरुणाः । अर्थेन तु ये हीना वृद्धाम्ने यौवनेऽपि स्युः ॥ १० ॥

20

25

स चार्थः पुरुषाणां षड्भिरुपायैर्भवति—भिक्षया, नृपसेवया, कृषि-कर्मणा, विद्योपार्जनेन, व्यवहारेण, विणक्कर्मणा वा । सर्वेषामपि तेषां वाणिज्येनातिरस्कृतोऽर्थलामः स्यात् । उक्तं च यतः—

कृता भिक्षानेकैविंतरित नृपो नोचितमहो
कृषिः क्रिष्टा विद्या गुरुविनयवृत्त्यातिविषमा ।
कृसीदाद्दारिद्यं परकरगतप्रन्थिशमनान्न मन्ये वाणिज्यात्किमपि परमं वर्तनिमिह ॥ ११ ॥
उपायानां च सर्वेषामुपायः पण्यसंप्रहः ।
धनार्थं शस्यते ह्येकस्तदन्यः संशयात्मकः ॥ १२ ॥

तच वाणिज्यं सप्तविधमर्थागमाय स्यात् । तद्यथा—गान्धिकव्यवहारः, 10 निश्चेपप्रवेशः, गोष्ठिककर्म, परिचितप्राहकागमः, मिथ्याक्रयकथनम्, कृटतुलामानम्, देशान्तराद्धाण्डानयनं चेति । उक्तं च—

पण्यानां गान्धिकं पण्यं किमन्यैः काञ्चनादिभिः ।
यत्रैकेन च यत्कीतं तच्छतेन प्रदीयते ॥ १३ ॥
निक्षेपे पतिते हम्यें श्रेष्ठी स्तौति खदेवताम् ।
निक्षेपी म्रियते तुम्यं प्रदास्याम्युपयाचितम् ॥ १४ ॥
गोष्ठिककर्मनियुक्तः श्रेष्ठी चिन्तयति चेतसा हृष्टः ।
वसुधा वसुसंपूर्णा मयाद्य लब्धा किमन्येन ॥ १५ ॥
परिचितमागच्छन्तं माहकमुत्कण्ठया विलोक्यासौ ।
हृष्यति तद्धनलुब्धो यद्वत्पुत्रेण जातेन ॥ ॥ १६ ॥

अन्यच ।

पूर्णापूर्णे माने परिचितजनवञ्चनं तथा नित्यम् । मिथ्याक्रयस्य कथनं प्रकृतिरियं स्यात्किरातानाम् ॥ १७॥

अन्यच ।

द्विगुणं त्रिगुणं वित्तं भाण्डकयविचक्षणाः । प्राप्नुवन्त्युद्यमाल्लोका दूरदेशान्तरं गताः ॥ १८॥

इत्येवं संप्रधार्य मथुरागामीनि भाण्डान्यादाय ग्रुभायां तिथौ गुरुजनानुज्ञातः सुरथाधिरूढः प्रस्थितः । तस्य च मङ्गलवृषभौ संजी-वकनन्दकनामानौ गृहोत्पन्नौ धूर्वोढारौ स्थितौ । तयोरेकः संजीवका- भिधानो यमुनाकच्छमवर्ताणः सन्पङ्गपूरमासाद्य कितचरणो युगभङ्गं विधाय निषसाद । अथ तं तदबस्थमालोक्य वर्धमानः परं विषादमगमत् । तदर्थं च स्नेहार्द्रहृदयस्त्ररात्रं प्रयाणभङ्गम- करोत् । अथ तं विषण्णमालोक्य सार्थिकरिमिहितम्—'भोः श्रेष्ठिन्, किमेवं वृषभस्य कृते सिंहव्याघ्रसमाकुले बहुपायेऽस्मिन्वने समस्त- सार्थस्त्वया संदेहे नियोजितः । उक्तं च—

न खल्पस्य कृते भूरि नाशयेन्मतिमान्नरः । एतदेवात्र पाण्डित्यं यत्खल्पाद्भूरिरक्षणम्' ॥ १९॥

अथासौ तद्वधार्य संजीवकस्य रक्षापुरुषात्रिरूप्याशेषसार्थ

10 नीत्वा प्रस्थितः । अथ रक्षापुरुषा अपि बहुपायं तद्वनं विदित्वा संजीवकं परित्यज्य पृष्ठतो गत्वान्येद्युस्तं सार्थवाहं मिथ्याहुः—'स्वामिन्, मृतोऽसौ संजीवकः। अस्माभिस्तु सार्थवाह हस्याभीष्ट इति मत्वा वहिना संस्कृतः' इति । तच्छुत्वा सार्थवाहः कृतज्ञतया स्नेहाईहृद्यस्तस्यौध्वदेहिकिकिया वृषोत्सर्गादिकाः सर्वा
15 श्रकार । संजीवकोऽप्यायुःशेषतया यमुनासिललिमिश्रैः शिशिर
तरवातराप्यायितशरीरः कथंचिद्प्युत्थाय यमुनातटमुपपेदे । तत्र

मरकतसदृशानि बालतृणाग्राणि भक्षयन्कतिपयरहोभिर्हरृष्वभ इव

पीनः ककुद्मान्बलवांश्च संवृत्तः प्रत्यहं वल्मीकशिखराग्राणि शृङ्गाभ्यां विदारयन्गर्जमान आस्ते । साधु चेदमुच्यते—

20 अरक्षितं तिष्ठति दैवरक्षितं सुरक्षितं दैवहतं विनश्यति । जीवत्यनाथोऽपि वने विसर्जितः

कृतप्रयत्नोऽपि गृहे विनश्यति ॥ २०॥

अथ कदाचित्पिङ्गलको नाम सिंहः सर्वमृगपरिवृतः पिपासाकुल 25 उदकपानार्थ यमुनातटमवतीर्णः संजीवकस्य गम्भीरतररावं दृगदेवा-शृणोत् । तच्छुत्वातीव व्याकुलहृद्यः ससाध्वसमाकारं प्रच्छाद्य वट-तले चतुर्मण्डलावस्थानेनावस्थितः । चतुर्मण्डलावस्थानं त्विद्म्— सिंहः, मिंहानुयायिनः, काकरवाः, किंवृत्ता इति । अथ तस्य करट-कद्मनकनामानौ द्वौ शृगालौ मन्निपुत्रौ अष्टाधिकारौ सदानुयायिनः- वास्ताम् । तो च परस्परं मन्नयतः । तत्र दमनकोऽन्नवीत्—'भद्र करटक, अयं तावदस्मत्स्वामी पिङ्गलक उदक्रमहणार्थं यमुनाकच्छ-मवतीर्य स्थितः । स किंनिमित्तं पिपासाकुलोऽपि निवृत्त्य ब्यूहरचनां विधाय दौर्मनस्येनाभिभूतोऽत्र वटतले स्थितः ।' करटक आह— 'भद्र, किमावयोरनेन ब्यापारेण । उक्तं च यतः—

अव्यापारेषु व्यापारं यो नरः कर्तुमिच्छति । स एव निधनं याति कीलोत्पाटीव वानरः'॥ २१॥ दमनक आह—'कथमेतत् ।' सोऽत्रवीत्—

### कथा १।

तनं कर्तुमारब्धम् । तत्र च ये कर्मकराः स्थपत्यादयः, ते मध्याह्वेठायामाहारार्थं नगरमध्ये गच्छन्ति । अथ कदाचित्तत्रानुषङ्गिकं
वानरय्थमितश्चेतश्च परिभ्रमदागतम् । तत्रेकस्य कस्यचिच्छिल्पिनोऽर्धस्फाटितोऽङ्गनवृक्षदारुमयः स्तम्भः खदिरकीछकेन मध्यनिहितेन
तिष्ठति । एतस्मिन्नन्तरे ते वानरास्तरुशिखरप्रासादश्क्रदारुपर्यन्तेषु ।
यथेच्छया कीडितुमारब्धाः। एकश्च तेषां प्रत्यासन्नमृत्युश्चापल्यातस्मिन्नर्धस्फाटितस्तम्भ उपविश्य पाणिभ्यां कीछकं संगृह्य यावदुत्पाटयितुमारेभे, तावत्तस्य स्तम्भमध्यगतवृषणस्य स्वस्थानाचिलतकीछकेन
यद्वृत्तं तत्प्रागेव निवेदितम् । अतोऽहं ब्रवीमि—'अव्यापारेषु' इति॥
आवयोभिक्षतशेष आहारोऽस्त्येव । तत्कमनेन व्यापारेण ।' दमनक 20
आह—'तिःकं भवानाहारार्थां केवछमेव । तन्न युक्तम् । उक्तं च—

सुहृदामुपकारकारणा-द्विषतामप्यपकारकारणात् । नृपसंश्रय इप्यते बुधे-र्जठरं को न विभर्ति केवलम् ॥ २२ ॥

25

किंच।

यसिङ्जीवित जीवन्ति बहवः सोऽत्र जीवतु । वयांसि किं न कुर्वन्ति चच्च्वा स्वोदरपूरणम् ॥ २३ ॥

10

तथा च।

यज्जीव्यते क्षणमि प्रथितं मनुष्येविज्ञानशौर्यविभवार्यगुणैः समेतम् ।
तन्नाम जीवितिमिह प्रवदन्ति तज्ज्ञाः
काकोऽपि जीविति चिराय बिलं च भुक्के ॥ २४ ॥
यो नात्मना न च परेण च बन्धुवर्गे
दीने दयां न कुरुते न च मर्त्यवर्गे ।
किं तस्य जीवितफलं हि मनुष्यलोके
काकोऽपि जीवित चिराय बिलं च भुक्के ॥ २५ ॥
सुपूरा स्यात्कुनदिका सुपूरो मूषिकाञ्जलिः ।
सुसंतुष्टः कापुरुषः स्वल्पकेनापि तुष्यिति ॥ २६ ॥

किंच।

किं तेन जातु जातेन मातुर्योवनहारिणा । आरोहित न यः खस्य वंशस्याग्रे ध्वजो यथा ॥ २७ ॥ परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते । जातस्तु गण्यते सोऽत्र यः स्फुरेच श्रियाधिकः ॥ २८ ॥ किंच ।

जातस्य नदीतीरे तस्यापि तृणस्य जन्मसाफल्यम् । यत्सिलल्पजनाकुलजनहस्तालम्बनं भवति ॥ २९ ॥ 🗸

20 तथा च।

25

स्तिमितोन्नतसंचारा जनसंतापहारिणः । जायन्ते विरहा होके जहदा इव सज्जनाः ॥ ३०॥ निरितशयं गरिमाणं तेन जनन्याः स्मरन्ति विद्वांसः । यत्कमिष वहित गर्भ महतामिष यो गुरुर्भविति ॥ ३१॥ अप्रकटीकृतशक्तिः शक्तोऽषि जनस्तिरिक्तयां हभते । निवसन्नन्तर्दारुणि हङ्ख्यो विह्नितु ज्वितिः'॥ ३२॥

क्रटक आह-- 'आवां तावद्प्रधानौ । तित्कमावयोरनेन व्यापारेण । उक्तं च--

15

20

25

अपृष्टोऽत्राप्रधानो यो ब्रूते राज्ञः पुरः कुधीः । न केवलमसंमानं लभते च विडम्बनम् ॥ ३३॥

#### तथा च।

वचस्तत्र प्रयोक्तव्यं यत्रोक्तं लभते फलम् । स्थायी भवति चात्यन्तं रागः शुक्कपटे यथा' ॥ ३४॥ दमनक आह—'मा मैवं वद ।

अप्रधानः प्रधानः स्यात्सेवते यदि पार्थिवम् । प्रधानोऽप्यप्रधानः स्याद्यदि सेवाविवर्जितः ॥ ३५ ॥

### यत उक्तं च-

आसन्नमेव नृपतिर्भजते मनुष्यं विद्याविहीनमकुलीनमसंस्कृतं वा। श्रीयेण भूमिपतयः प्रमदा लताश्च

त्रायेण भूमिपतयः प्रमदा रुताश्च यत्पार्श्वतो भवति तत्परिवेष्टयन्ति ॥ ३६॥

### तथा च ।

कोपप्रसादवस्तू नि ये विचिन्वन्ति सेवकाः ।
आरोहन्ति शनैः पश्चाद्धुन्वन्तभपि पार्थिवम् ॥ ३७ ॥
विद्यावतां महेच्छानां शिल्पविकमशालिनाम् ।
सेवावृत्तिविदां चैव नाश्रयः पार्थिवं विना ॥ ३८ ॥
ये जात्यादिमहोत्साहान्तरेन्द्रान्नोपयान्ति च ।
तेषामामरणं भिक्षा प्रायश्चित्तं विनिर्मितम् ॥ ३९ ॥
ये च प्राहुर्दुरात्मानो दुराराध्या महीभुजः ।
प्रमादालस्यजाड्यानि ख्यापितानि निजानि तैः ॥ ४० ॥
सर्पान्व्याघान्गजान्सिहान्हष्ट्रोपायैर्वशीकृतान् ।
राजेति कियती मात्रा धीमतामप्रमादिनाम् ॥ ४१ ॥
राजानमेव संश्रित्य विद्वान्याति परां गतिम् ।
विना मलयमन्यत्र चन्दनं न प्ररोहिति ॥ ४२ ॥
धवलान्यातपत्राणि वाजिनश्च मनोरमाः ।
सदा मत्ताश्च मातङ्गाः प्रसन्ते सति भूपतौ' ॥ ४३ ॥
२ पंचतः

करटक आह—'अथ भवान्कि कर्तुमनाः ।' सोऽब्रवीत्— 'अद्यास्मत्त्वामी पिङ्गलको भातो भातपरिवारश्च वर्तते । तदेनं गत्वा भयकारणं विज्ञाय संधि-विष्रह-यान-आसन-संश्रय-द्वे-धीभावानामेकतमेन संविधास्ये ।' करटक आह—'कथं वेत्ति भवान्य-इद्रायाविष्टोऽयं खामी ।' सोऽब्रवीत्—'ज्ञेयं किमत्र । यत उक्तं च— उदीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते

हयाश्च नागाश्च वहन्ति चोदिताः । / अनुक्तमप्यूहति पण्डितो जनः

परेक्तितज्ञानफला हि बुद्धयः ॥ ४४ ॥

10 तथा च मनुः---

आकारेरिक्रितेर्गत्या चेष्टया भाषणेन च ।
नेत्रवक्त्रविकारेश्च रुक्ष्यतेऽन्तर्गतं मनः ॥ ४५ ॥
तद्यैनं भयाकुरुं प्राप्य खबुद्धिप्रभावेण निर्भयं कृत्वा वशीकृत्य च
निजां साचिव्यपदवीं समासादियण्यामि ।' करटक आह—'अनिभज्ञो
ग्रिभवानसेवाधर्मस्य । तत्कथमेनं वशीकरिण्यसि ।' सोऽब्रवीत्—'कथमहं सेवानिभज्ञः । मया हि तातोत्सक्ते कीडताभ्यागतसाधूनां नीतिशास्त्रं पठतां यच्छुतं सेवाधर्मस्य सारभूतं हृदि स्थापितम् । श्रूयन्ताम् । तच्चेदम्—

🗸 सुवर्णपुष्पितां पृथ्वीं विचिन्वन्ति नरास्रयः । शूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्।। ४६॥ 20 सा सेवा या प्रभुहिता ग्राह्या वाक्यविशेषतः। . आश्रयेत्पार्थिवं विद्वांस्तद्वारेणैव नान्यथा ॥ ४७ ॥ यो न वेत्ति गुणान्यस्य न तं सेवेत पण्डितः। न हि तस्मात्फलं किंचित्सुकृष्टादूषरादिव ॥ ४८॥ द्रव्यप्रकृतिहीनोऽपि सेव्यः सेव्यगुणान्वितः। 25 भवत्याजीवनं तस्मात्फलं कालान्तराद्पि ॥ ४९ ॥ , अपि स्थाणुवदासीनः शुष्यन्परिगतः क्षुधा । न त्वेवानात्मसंपन्नाद्वृत्तिमीहेत पण्डितः ॥ ५०॥ सेवकः स्वामिनं द्वेष्टि कृपणं परुषाक्षरम् । आत्मानं किं स न द्वेष्टि सेव्यासेव्यं न वेत्ति यः ॥ ५१ ॥ 30

यमाश्रित्य न विश्रामं क्षुधार्ता यान्ति सेवकाः। सोऽर्कवत्रृपतिस्त्याज्यः सदापुष्पफलोऽपि सन् ॥ ५२ ॥ राजमातरि देव्यां च कुमारे मुख्यमन्निणि। पुरोहिते प्रतीहारे सदा वर्तेत राजवत् ॥ ५३ ॥ जीवेति प्रबुवन्प्रोक्तः कृत्याकृत्यविचक्षणः। करोति निर्विकल्पं यः स भवेद्राजवल्लभः ॥ ५४ ॥ प्रभुप्रसादजं वित्तं सुप्राप्तं यो निवेद्येत्। वस्राद्यं च द्धात्यक्ने स भवेद्राजवलमः ॥ ५५ ॥ अन्तःपुरचरैः सार्धं यो न मन्नं समाचरेत्। न कलत्रैर्नरेन्द्रस्य स भवेद्राजवल्लभः ॥ ५६ ॥ यूतं यो यमदूतामं हालां हालाहलोपमाम्। पश्येद्दारान्वृथाकारान्स भवेद्राजवल्लभः ॥ ५७ ॥ युद्धकालेऽप्रगो यः स्यात्सदा पृष्ठानुगः पुरे । प्रभोर्द्वाराश्रितो हर्म्ये स भवेद्राजवल्लभः ॥ ५८ ॥ संमतोऽहं विभोर्नित्यमिति मत्वा व्यतिकमेत्। 15 कृच्छेष्वपि न मर्यादां स भवेद्राजवल्लभः ॥ ५९ ॥ द्वेषिद्वेषपरो नित्यमिष्टानामिष्टकर्मकृत्। यो नरो नरनाथस्य स भवेद्राजवल्लभः ॥ ६० ॥ भोक्तः प्रत्युत्तरं नाह विरुद्धं प्रभुणा च यः। न समीपे हसत्युचैः स भवेद्राजवल्लभः ॥ ६१ ॥ 20 यो रणं शरणं तद्वन्मन्यते भयवर्जितः । प्रवासं स्वपुरावासं स भवेद्राजवल्लभः ॥ ६२ ॥ न कुर्यान्तरनाथस्य योषिद्भिः सह संगतिम् । न निन्दां न विवादं च स भवेद्राजवल्लभः' ॥ ६३ ॥ करटक आह—'अथ भवांस्तत्र गत्वा किं तावत्प्रथमं वक्ष्यति तत्ता- 23 बदुच्यताम् ।' दमनक आह-'उत्तरादुत्तरं वाक्यं वदतां संप्रजायते ।

सुत्रृष्टिगुणसंपन्नाद्वीजाद्वीजमिवापरम् ॥ ६४ ॥

अपायसंदर्शनजां विपत्ति-मुपायसंदर्शनजां च सिद्धिम् । मेधाविनो नीतिगुणप्रयुक्तां पुरः स्फुरन्तीमिव वर्णयन्ति ॥ ६५॥

ण्केषां वाचि शुकवदन्येषां हृदि मूक्वत् । हृदि वाचि तथान्येषां वलगु वलगन्ति सूक्तयः ॥ ६६ ॥ न चाहमप्राप्तकालं वक्ष्ये । आकर्णितं मया नीतिसारं पितुः पूर्वमुत्सक्नं हि निषेवता ।

/ अप्राप्तकालं वचनं बृहस्पतिरिष ब्रुवन् । राप्तिकालं वचनं बृहस्पतिरिष ब्रुवन् । राप्तिकालं वचनं बृहस्पतिरिष ब्रुवन् । राप्तिकालं वचनं बृहस्पतिरिष ब्रुवन् ।

करटक आह—

'दुराराध्या हि राजानः पर्वता इव सर्वदा । व्यालाकीर्णाः सुविषमाः कठिना दुष्टसेविताः ॥ ६८॥

तथा च।

भोगिनः कञ्चकाविष्टाः कुटिलाः कूरचेष्टिताः ।

सुदुष्टा मन्नसाध्याश्च राजानः पन्नगा इव ॥ ६९ ॥

द्विजिह्वाः कूरकर्माणोऽनिष्टाहिछद्रानुसारिणः ।

दूरतोऽपि हि पश्यन्ति राजानो भुजगा इव ॥ ७० ॥

स्वल्पमप्यपकुर्वन्ति येऽभीष्टा हि महीपतेः ।

23 ते वहाविव दह्यन्ते पतङ्गाः पापचेतसः ॥ ७१ ॥
दुरारोहं पदं राज्ञां सर्वलोकनमस्कृतम् ।
स्वल्पेनाप्यपकारेण ब्राह्मण्यमिव दुष्यति ॥ ७२ ॥
दुराराध्याः श्रियो राज्ञां दुरापा दुष्परिग्रहाः ।
तिष्ठन्त्याप इवाधारे चिरमात्मनि संस्थिताः' ॥ ७३ ॥

25 दमनक आह—'सत्यमेतत्परम् । किंतु

यस्य यस्य हि यो भावस्तेन तेन समाचरेत्। अनुपिवश्य मेधावी क्षिप्रमात्मवशं नयेत्।। ७४।। भर्तुश्चिन्तानुवर्तित्वं युवृत्तं चानुजीविनाम्। राक्षसाश्चापि गृद्यन्ते नित्यं छन्दानुवर्तिभिः।। ७५॥

20

सरुषि नृपे स्तुतिवचनं तदिभमते प्रेम तिहूषि द्वेषः । तद्दानस्य च शंसा अमन्नतन्नं वशीकरणम्' ॥ ७६॥

करटक आह—'यद्येवमभिमतं तर्हि शिवास्ते पन्थानः सन्तु । यथा-भिलिषतमनुष्ठीयताम् ।' सोऽपि प्रणम्य पिङ्गलकाभिमुखं प्रतस्थे ।

अथागच्छन्तं दमनकमालोक्य पिङ्गलको द्वाःस्थमद्रवीत्—'अप- कि सार्थतां वेत्रलता । अयमसाकं चिरंतनो मिन्नपुत्रो दमनकोऽव्याहत-प्रवेशः । तत्प्रवेश्यतां द्वितीयमण्डलभागी' इति । स आह—'यथा-वादीद्ववान्' इति । अथोपसृत्य दमनको निर्दिष्ट आसने पिङ्गलकं प्रणम्य प्राप्तानुज्ञ उपविष्टः । स तु तस्य नखकुलिशालंकृतं दक्षिण-पाणिमुपिर दत्त्वा मानपुरःसरमुवाच—'अपि शिवं भवतः । कस्मा- 10 चिरादृष्टोऽसि ।' दमनक आह—'न किंचिद्देवपादानामस्माभिः प्रयोजनम् । परं भवतां प्राप्तकालं वक्तव्यम् , यत उत्तममध्यमाधमैः सर्वेरिप राज्ञां प्रयोजनम् । उक्तं च—

दन्तस्य निष्कोषणकेन नित्यं कर्णस्य कण्डूयनकेन वापि । तृणेन कार्यं भवतीश्वराणां किमङ्ग वाग्यस्तवता नरेण ॥ ७७ ॥

तथा वयं देवपादानामन्वयागता भृत्या आपत्स्विप पृष्ठगामिनो यद्यपि स्वमिषकारं न लभामहे तथापि देवपादानामेतद्युक्तं न भवति । उक्तं च—

स्थानेष्वेव नियोक्तव्या भृत्याश्चाभरणानि च । निह चूडामणिः पादे प्रभवामीति बध्यते ॥ ७८ ॥

यतः।

अनभिज्ञो गुणानां यो न भृत्यैरनुगम्यते । धनाट्योऽपि कुलीनोऽपि कमायातोऽपि भूपतिः ॥ ७९ ॥ 25

उक्तं च--

असमैः समीयमानः समैश्च परिहीयमाणसत्कारः । धुरि यो न युज्यमानिस्त्रिभिरर्थपितं त्यजित भृत्यः ॥ ८०॥

20

25

यचाविवेकितया राजा भृत्यानुत्तमपदयोग्यान्हीनाधमस्थाने नियोज-यति, न ते तत्रैव तिष्ठन्ति, स भूपतेदींषो न तेषाम् । उक्तं च— कनकभूषणसंग्रहणोचितो

यदि मणिस्रपुणि प्रतिबध्यते । न स विरोति न चापि स शोभते भवति योजयितुर्वचनीयता ॥ ८१॥

यच स्वाम्येवं वदति 'चिरादृश्यते', तदिष श्रृयताम्— सञ्यदिक्षणयोर्यत्र विशेषो नास्ति हस्तयोः । कस्तत्र क्षणमप्यार्यो विद्यमानगतिर्वसेत् ॥ ८२ ॥ काचे मणिर्मणौ काचो येषां बुद्धिर्विकल्पते । न तेषां संनिधौ भृत्यो नाममात्रोऽपि तिष्ठति ॥ ८३ ॥

> परीक्षका यत्र न सन्ति देशे नार्घन्ति रत्नानि समुद्रजानि । आभीरदेशे किल चन्द्रकान्तं

त्रिमिर्वराटैर्विपणन्ति गोपाः ॥ ८४ ॥
लोहिताख्यस्य च मणेः पद्मरागस्य चान्तरम् ।
यत्र नास्ति कथं तत्र क्रियते रत्निक्रयः ॥ ८५ ॥
निर्विशेषं यदा खामी समं भृत्येषु वर्तते ।
तत्रोद्यमसमर्थानामुत्साहः परिहीयते ॥ ८६ ॥
न विना पार्थिवो भृत्येन भृत्याः पार्थिवं विना ।
तेषां च व्यवहारोऽयं परस्परनिबन्धनः ॥ ८७ ॥
भृत्यैर्विना खयं राजा लोकानुग्रहकारिभिः ।
मयूत्वेरिव दीप्तांशुस्तेजम्व्यपि न शोभते ॥ ८८ ॥
औरः संधार्यते नाभिर्नाभौ चाराः प्रतिष्ठिताः ।
खामिसेवकयोरेवं वृत्तिचकं प्रवर्तते ॥ ८९ ॥
शिरसा विधृता नित्यं स्नेहेन परिपालिताः ।

शिरसा विश्वता नित्यं सेहेन परिपालिताः।
केशा अपि विरज्यन्ते निःसेहाः कि न सेवकाः॥ ९०॥
राजा तुष्टो हि भृत्यानामधंमात्रं प्रयच्छिति।
ते तु संमानमात्रेण पाणैरप्युपकुर्वते॥ ९१॥

एवं ज्ञात्वा नरेन्द्रेण भृत्याः कार्या विचक्षणाः । कुलीनाः शौर्यसंयुक्ताः शक्ता भक्ताः क्रमागताः ॥ ९२ ॥ यः कृत्वा सुकृतं राज्ञो दुष्करं हितमुत्तमम्। लज्जया वक्ति नो किंचित्तेन राजा सहायवान् ॥ ९३ ॥ यस्मिन्कृत्यं समावेश्य निर्विशङ्केन चेतसा । आस्यते सेवकः स स्यात्कलत्रमिव चापरम् ॥ ९४॥ योऽनाहृतः समभ्येति द्वारि तिष्ठति सर्वदा । पृष्टः सत्यं मितं त्रूते स भृत्योऽहीं महीभुजाम् ॥ ९.५॥ अनादिष्टोऽपि भूपस्य दृष्ट्वा हानिकरं च यः। यतते तस्य नाशाय स भृत्योऽहीं महीभुजाम् ॥ ९६॥ 10 ताडितोऽपि दुरुक्तोऽपि दण्डितोऽपि महीभुजा। यो न चिन्तयते पापं स मृत्योऽहीं महीभुजाम् ॥ ९७ ॥ न गर्व करुते माने नापमाने च तप्यते। स्वाकारं रक्षयेद्यस्तु स भृत्योऽहीं महीभुजाम् ॥ ९८॥ न क्षुधा पीड्यते यस्तु निद्रया न कदाचन। 15 न च शीतातपाद्येश्य स भृत्योऽहीं महीभुजाम् ॥ ९९ ॥ श्रुत्वा सांग्रामिकीं वार्ती भविष्यां स्वामिनं प्रति। प्रसन्नास्यो भवेद्यस्तु स भृत्योऽहों महीभुजाम् ॥ १००॥ सीमा वृद्धिं समायाति शुक्कपक्ष इवोडुराट् । नियोगसंस्थिते यस्मिन्स भृत्योऽहीं महीभुजाम् ॥ १०१॥ 20 सीमा संकोचमायाति वहाँ चर्म इवाहितम्। स्थिते यस्मिन्स तु त्याज्यो भृत्यो राज्यं समीहता ॥ १०२॥ तथा शृगालोऽयमिति मन्यमानेन ममोपरि खामिना यद्यवज्ञा कियते, तद्प्ययुक्तम् । उक्तं च यतः-कौरोयं कृमिजं सुवर्णमुपलाइवीपि गोरोमतः 25

पङ्गातामरसं शशाङ्क उद्घेरिन्दीवरं गोमयात् ।
काष्टादिवरहेः फणादिप मिणगोपित्ततो रोचना
प्राकाश्यं स्वगुणोदयेन गुणिनो गच्छन्ति किं जन्मना १०३
मृषिका गृहजातापि हन्तव्या स्वापकारिणी ।
भक्ष्यप्रदानैमीर्जारो हितकृत्यार्थ्यते जनैः ॥ १०४॥

30

20

एरण्डिमण्डार्कनलैः प्रमृतैरिष संचितैः । दारुकृत्यं यथा नास्ति तथैवाज्ञैः प्रयोजनम् ॥ १०५॥ किं भक्तेनासमर्थेन किं शक्तेनापकारिणा । भक्तं शक्तं च मां राजन्नावज्ञातुं त्वमर्दृसि' ॥ १०६॥

5 पिङ्गलक आह—'भवत्वेवं तावत् । असमर्थः समर्थो वा चिरं-तनस्त्वमस्माकं मन्निपुत्रः तद्विश्रव्धं ब्रृहि यत्किचिद्वक्तुकामः ।' दमनक आह—'देव, विज्ञाप्यं किंचिदस्ति ।' पिङ्गलक आह— 'तन्निवेदयाभिपेतम्।' सोऽब्रवीत्—

'अपि खल्पतरं कार्यं यद्भवेत्पृथिवीपतेः । तन्न वाच्यं सभामध्ये प्रोवाचेदं बृहस्पतिः ॥ १००॥ तदैकान्तिके मद्विज्ञाप्यमाकर्णयन्तु देवपादाः । यतः—

प्रदक्षणों भिद्यते मन्नश्चतुष्कर्णः स्थिरो भवेत् । तस्मारसर्वप्रयत्नेन षट्कर्णं वर्जयेत्सुधीः ॥ १०८॥

अथ पिक्नलकाभिप्रायज्ञा व्याघ्रद्वीपिवृकपुरःसराः सर्वेऽपि तद्वचः

15 समाकण्यं संसदि तत्क्षणादेव दूरीभूताः । ततश्च दमनक आह— उदक्यहणार्थं प्रवृत्तस्य स्वामिनः किमिह निवृत्त्यावस्थानम् ।' पिक्नलक आह सविलक्षस्मितम्—'किंचिदिष ।' सोऽब्रवीत्—'देव, यद्यनारूयेयं तत्तिष्ठतु । उक्तं च—

दारेषु किंचित्स्वजनेषु किंचि-द्रोप्यं वयस्येषु सुतेषु किंचित् । युक्तं न वा युक्तमिदं विचिन्त्य वदेद्विपश्चिन्महतोऽनुरोधात्' ॥ १०९ ॥

तच्छुत्वा पिङ्गलकश्चिन्तयामास—'योग्योऽयं दृश्यते । तत्कश्रया-म्येतस्यात्र आत्मनोऽभिप्रायम् । उक्तं च —

25 सुहृदि निरन्तरचित्ते गुणवित भृत्येऽनुवर्तिनि कलते । स्वामिनि सौहृदयुक्ते निवेद्य दुःस्वं सुखी भवित ॥ ११०॥ भो दमनक, शृणोषि शब्दं दूरान्महान्तम् ।' सोऽव्रवीत्—'स्वामिन्, शृणोमि । ततः किम् ।' पिङ्गलक आह —'भद्र, अहमस्माद्रनाद्र-न्तुमिच्छामि ।' दमनक आह —'कस्मात् ।' पिङ्गलक आह— 30 'यतोऽद्यासमद्भने किमप्यपूर्वं सत्त्वं प्रविष्टं यस्यायं महाशब्दः श्रृयते ।

तस्य च शब्दानुरूपेण पराक्रमेण भाव्यम्' इति । दमनक आह— 'यच्छब्दमात्राद्पि भयमुपगतः स्वामी, तद्प्ययुक्तम्। उक्तं च— अम्भसा भिद्यते सेतुस्तथा मन्नोऽप्यरिक्षतः। पैशुन्याद्भिचते स्नेहो भिचते वाग्भिरातुरः ॥ १११ ॥ तन युक्तं स्वामिनः पूर्वीपार्जितं वनं त्यक्तम् । यतो भेरीवेणुवीणामृ- 5 दङ्गतालपटहशङ्खकाहलादिभेदेन शब्दा अनेकविधा भवन्ति। तन्न केवलाच्छब्दमात्राद्पि भेतव्यम् । उक्तं च-अत्यत्कटे च रौद्रे च शत्री पाप्ते न हीयते। घैर्यं यस्य महीनाथो न स याति पराभवम् ॥ ११२ ॥ द्शितभयेऽपि धातरि धेर्यध्वंसो भवेत्र धीराणाम् । शोषितसरसि निदाघे नितरामेवोद्धतः सिन्धुः ॥ ११३ ॥ तथा च। यस्य न विषदि विषादः संपदि हर्षो रणे न भीरुत्वम् । तं भुवनत्रयतिलकं जनयति जननी सुतं विरलम् ॥ ११४॥ 15 तथा च। शक्तिवैकल्यनम्रस्य निःसारत्वाल्रघीयसः । जिन्मनो मानहीनस्य तृणस्य च समा गितः ॥ ११५॥ अपि च। अन्यप्रतापमासाद्य यो दृढत्वं न गच्छति । जतुजाभरणस्येव रूपेणापि हि तस्य किम् ॥ ११६ ॥ 20 तदेवं ज्ञात्वा स्वामिना धेर्यावष्टमभः कार्यः । न शब्दमात्राद्वेतव्यम् । उक्तं च-पूर्वमेवं मया ज्ञातं पूर्णमेतद्धि मेदसा ।

पूर्वमेवं मया ज्ञातं पूर्णमेतद्धि मेदसा । अनुप्रविश्य विज्ञातं यावचर्म च दारु च' ॥ ११७ ॥ पिङ्गलक आह—'कथमेतत् ।' सोऽत्रवीत्—

कथा २।

कश्चिद्गोमायुर्नाम शृगालः क्षुत्क्षामकण्ठ इतस्ततः परिभ्रमन्वने सेन्यद्वयसंग्रामभूमिमपश्यत् । तस्यां च दुन्दुभेः पतितस्य वायुवशाद्व-

लीशालाग्रेहेन्यमानस्य शब्दमशृणोत् । अथ क्षुमितहृदयश्चिन्तया-मास-'अहो, विनष्टोऽसि । तद्यावन्नास्य प्रोचारितशब्दस्य दृष्टिगो-चरे गच्छामि, ताबदन्यतो व्रजामि । अथवा नैतचुज्यते सहसैव — भये वा यदि वा हर्षे संप्राप्ते यो विमर्शयेत्।

कृत्यं न कुरुते वेगान स संतापमामुयात् ॥ ११८॥ तत्तावज्ञानामि कस्यायं शब्दः।' धैर्यमालम्ब्य विमर्शयन्यावन्मन्द मन्दं गच्छति ताबहुन्दुभिमपश्यत्। स च तं परिज्ञाय समीपं गत्वा स्वयमेव कौतुकादताडयत् । भूयश्च हर्षाद्चिन्तयत्-'अहो, चिरादे-तदसाकं महद्गोजनमापतितम् । तन्नृनं प्रभूतमांसमेदोस्रिग्भः परिपू-10 रितं भविष्यति । ततः परुषचर्मावगुण्ठितं तत्कथमपि विदार्थैकदेशे छिद्रं कृत्वा संहष्टमना मध्ये प्रविष्टः। परं चर्मविदारणतो दंष्ट्राभङ्गः समजिन । अथ निराशीभूतस्तद्दारुशेषमवलोक्य श्लोकमेनमपठत्-'पूर्वमेव मया ज्ञातम्' इति । ततो न शब्दमात्राद्धेतव्यम् ।' पिङ्गलक आह—'भोः, पश्यायं मम सर्वोऽपि परिग्रहो भयव्याकुलितमनाः 15 पलायितुमिच्छति । तत्कथमहं धैर्यावष्टम्भं करोमि ।' सोब्रऽवीत्—'स्वा-मिन्, नैषामेष दोषः । यतः स्वामिसदृशा एव भवन्ति भृत्याः। उक्तं च अश्वः सस्त्रं शास्त्रं वीणा वाणी नरश्च नारी च।

पुरुषविशेषं प्राप्ता भवन्त्ययोग्याश्च योग्याश्च ॥ ११९॥

तत्पौरुषावष्टम्भं कृत्वा त्वं तावद्त्रैव प्रतिपालय यावद्हमेतच्छब्द-20 सरूपं ज्ञात्वागच्छामि । ततः पश्चाद्यथोचितं कार्यम्' इति । पिङ्गलक आह — 'किं तत्र भवान्गन्तुमुत्सहते।' स आह — 'किं स्वाम्यादेशा-त्सुभृत्यस्य कृत्याकृत्यमस्ति । उक्तं च-

स्वाम्यादेशात्सुभृत्यस्य न भीः संजायते कचित्। पविशेन्मुखमाहेयं दुम्तरं वा महाणवम् ॥ १२०॥ 25 तथा च।

स्वास्यादिष्टम्तु यो भृत्यः समं विषममेव च । मन्यते न स संधार्यो भृभुजा भूतिमिच्छता' ॥ १२१ ॥ पिङ्गलक आह—'भद्र, यद्येवं तद्गच्छ । शिवास्ते पन्थानः सन्त्' इति । दमनकोऽपि तं प्रणस्य संजीवकगब्दानुसारी प्रतस्थे ।

अथ दमनके गते भयव्याकुलमनाः पिङ्गलकश्चिन्तयामास—'अही, न शोभनं कृतं मया, यत्तस्य विश्वासं गत्वात्माभिप्रायो निवेदितः । कदाचिद्दमनकोऽयमुभयवेतनो भूत्वा ममोपरि दुष्टबुद्धिः स्याद्घष्टा-धिकारत्वात् । उक्तंच—

ये भवन्ति महीपस्य संमानितविमानिताः।

यतन्ते तस्य नाशाय कुलीना अपि सर्वदा ॥ १२२ ॥

तत्तावदस्य चिकीर्षितं वेतुमन्यत्थानान्तरं गत्वा प्रतिपालयामि ।

कदाचिद्दमनकस्तमादाय मां व्यापादियतुमिच्छति । उक्तं च

न वध्यन्ते ह्यविश्वस्ता बिलिभिर्दुर्बला अपि ।
विश्वस्तास्वेव वध्यन्ते बलवन्तोऽपि दुर्बलैः ॥ १२३ ॥
च्रहस्पतेरपि प्राज्ञो न विश्वासे व्रजेन्नरः ।
य इच्छेदात्मनो वृद्धिमायुष्यं च सुखानि च ॥ १२४ ॥
शपथैः संधितस्यापि न विश्वासं व्रजेद्रिपोः ।
राज्यलाभोद्यतो वृत्रः शकेण शपथैर्हतः ॥ १२५ ॥
न विश्वासं विना शत्रुर्देवानामपि सिद्धति ।
विश्वासात्रिदरोन्द्रेण दितेर्गभी विदारितः' ॥ १२६ ॥

एवं संप्रधार्य स्थानान्तरं गत्वा दमनकमार्गमवलोकयन्नेकाकी तस्थी । दमनकोऽपि संजीवकसकाशं गत्वा वृषभोयमिति परिज्ञाय हृष्टमना व्यचिन्तयत्—'अहो, शोभनमापतितम् । अनेनैतस्य संधिविष्रह-द्वारेण मम पिङ्गलको वश्यो भविष्यतीति । उक्तं च—

न कौलीन्यात्र सौहार्दात्रृपो वाक्ये प्रवर्तते । मित्रणां यावदभ्येति व्यसनं शोकमेव च ॥ १२७ ॥ सदैवापद्गतो राजा भोग्यो भवति मित्रणाम् । अत एव हि वाञ्छिन्ति मित्रणः सापदं नृपम् ॥ १२८ ॥ यथा नेच्छिति नीरोगः कदाचित्सुचिकित्सकम् । 2 तथापद्गहितो राजा सचिवं नाभिवाञ्छिति'॥ १२९ ॥

एवं विचिन्तयन्पिङ्गलकाभिमुखः प्रतस्थे । पिङ्गलकोऽपि तमायान्तं प्रेक्ष्य स्वाकारं रक्षन्यथापूर्वमवस्थितः । दमनकोऽपि पिङ्गलकसकाशं गत्वा प्रणम्योपविष्टः । पिङ्गलक आह—'किं दृष्टं भवता तत्स-

न्वम् ।' दमनक आह—'दृष्टं स्वामिप्रसादात्।' पिङ्गलक आह— 'अपि सत्यम् ।' दमनक आह—'किं स्वामिपादानामग्रेऽसत्यं विज्ञाप्यते । उक्तं च—

> अपि खल्पमसत्यं यः पुरो वदिति भूभुजाम् । देवानां च विनश्येत स द्वतं सुमहानपि ॥ १३०॥

तथा च ।

सर्वदेवमयो राजा मनुना संप्रकीर्तितः । तस्मात्तं देववत्पश्येन्न व्यलीकेन कर्हिचित् ॥ १३१ ॥ सर्वदेवमयस्थापि विशेषो नृपतेरयम् ।

10 शुभाशुभफलं सद्यो नृपाद्देवाद्भवान्तरे' ॥ १३२ ॥ पिङ्गलक आह—'सत्यं दृष्टं भविष्यति भवता । न दीनोपरि महा-न्तः कुप्यन्तीति न त्वं तेन निपातितः । यतः

> तृणानि नोन्मूलयित प्रभञ्जनो मृदूनि नीचैः प्रणतानि सर्वतः । स्वभाव एवोन्नतचेतसामयं महान्महत्स्वेव करोति विक्रमम् ॥ १३३॥

अपि च।

20

गण्डस्थलेषु पदवारिषु बद्धराग-मत्तभ्रमद्भमरपादतलाहतोऽपि । कोपं न गच्छति नितान्तबलोऽपि नाग-

स्तुल्ये बले तु बलवान्परिकोपमेति' ॥ १३४ ॥
दमनक आह—'अस्त्वेवं स महात्मा, वयं कृपणाः, तथापि स्वामी
यदि कथयति ततो भृत्यत्वे नियोजयामि ।' पिक्रलक आह
सोच्छ्रासम्—'किं भवाञ्शकोत्येवं कर्तुम् ।' दमनक आह—'किम25 साध्यं बुद्धेरस्ति । उक्तं च—

न तच्छक्षेन नागेन्द्रेन हयैन पदातिभिः । कार्य संसिद्धिमभ्येति यथा बुद्धा प्रसाधितम्' ॥ १३५॥ पिक्कक आह—'यद्येवं तर्ह्धमात्यपदेऽध्यारोपितस्त्वम् । अद्यपभृति प्रसादनिष्रहादिकं त्वयैव कार्यमिति निश्चयः ।' अथ दमनकः सत्वरं गत्वा साक्षेपं तमिदमाह—'एब्रोहीतो दुष्टवृष-भ, स्वामी पिङ्गलकस्त्वामाकारयति । किं निःशङ्को भूत्वा मुहुर्मुहुर्नर्दसि वृथा' इति । तच्छुत्वा संजीवकोऽब्रवीत्—'भद्र, कोऽयं पिङ्गलकः' । दमनक आह—'किं स्वामिनं पिङ्गलकमपि न जानासि । तत् क्षणं प्रतिपालय । फलेनैव ज्ञास्यसि । नन्वयं सर्वमृगपरिवृतो वटतले व्यामी पिङ्गलकनामा सिंहस्तिष्ठति ।' तच्छुत्वा गतायुषमिवात्मानं मन्यमानः संजीवकः परं विषादमगमत् । आह च—'भद्र, भवान्सा-धुसमाचारो वचनपदुश्च दृश्यते । तद्यदि मामवश्यं तत्र नयसि तद-भयप्रदानेन स्वामिनः सकाशात्प्रसादः कारियतव्यः ।' दमनक आह—'भोः, सत्यम्भिहितं भवता । नीतिरेषा । यतः ।

पर्यन्तो लभ्यते भूमेः समुद्रस्य गिरेरपि।

न कथंचिन्महीपस्य चित्तान्तः केनचित्कचित् ॥ १३६॥ तत्त्वमत्रैव तिष्ठ यावदहं तं समये दृष्ट्वा ततः पश्चात्त्वामानयामि' इति । तथानुष्ठिते दमनकः पिङ्गलकसकाशं गत्वेदमाह—'स्नामिन्, न तत्प्राकृतं सत्त्वम् । स हि भगवतो महेश्वरस्य वाहनभूतो वृषभः' इति । 15 मया पृष्ट इदम्चे—'महेश्वरेण परितुष्टेन कालिन्दीपरिसरे शप्पा-ग्राणि मक्षयितुं समादिष्टः । किं बहुना । मम प्रदत्तं भगवता कीडार्थं वनमिद्म्।' पिङ्गलक आह सभयम्—'सत्यं ज्ञातं मयाधुना। न देवताप्रसादं विना शप्पभोजिनो व्यालाकीर्ण एवंविधे वने निःशङ्का नदन्तो अमन्ति । ततस्त्वया किमभिहितम् ।' दमनक आह—'स्वा-20 मिन्, एतदभिहितं मया यदेतद्वनं चण्डिकावाहनभूतस्य मत्स्वामिनः पिङ्गलकनाम्नः सिंहस्य विषयीभूतम् । तद्भवानभ्यागतः प्रियोऽतिथिः । तत्तस्य सकाशं गत्वा आतृस्रेहेनैकत्र भक्षणपानविहरणिकयाभिरेक-स्थानाश्रयेण कालो नेयः' इति । ततस्तेनापि सर्वमेतत्प्रतिपन्नम्। उक्तं च सहर्षम् — 'स्वामिनः सकाशादभयदक्षिणा दापयितव्या' इति । 25 तदत्र स्वामी प्रमाणम् । तच्छुत्वा पिङ्गलक आह—'साधु सुमते, साधु । मन्निश्रोत्रिय, साधु । मम हृदयेन सह संमन्नय भवतेदमभिहि-तम् । तद्त्ता मया तस्याभयदक्षिणा । परं सोऽपि मद्र्थेऽभयदक्षिणां याचयित्वा दुततरमानीयताम्' इति । अथ साधु चेदमुच्यते—

'अन्तःसारैरकुटिलैरच्छिद्रैः सुपरीक्षितैः । मन्निभिर्धार्यते राज्यं सुस्तम्भैरिव मन्दिरम् ॥ १३७॥

तथा च।

मन्निणां भिन्नसंधाने भिषजां सांनिपातिके।

कर्मणि व्यज्यते प्रज्ञा खस्ये को वा न पण्डितः' ॥ १३८॥ दमनकोऽपि तं प्रणम्य संजीवकसकाशं प्रस्थितः सहर्षमचिन्तयत्— 'अहो, प्रसादसंमुखो नः खामी वचनवशगश्च संवृत्तः। तन्नास्ति धन्यतरो मम। उक्तं च—

> अमृतं शिशिरे विहरमृतं प्रियदर्शनम् । अमृतं राजसंमानममृतं क्षीरभोजनम् ॥ १३९ ॥

अमृत राजसंमानममृत क्षीरभोजनम् ॥ १३९ ॥
अथ संजीवकसकाशमासाद्य सप्रश्रयमुवाच—'भो मित्र, प्रार्थितोऽसो मया भवदर्थे स्वाम्यभयप्रदानम् । तद्विश्रब्धं गम्यतामिति ।
परं त्वया राजप्रसादमासाद्य मया सह समयधर्मेण वर्तितव्यम् । न
गर्वमासाद्य स्वप्रभुतया विचरणीयम् । अहमपि तव संकेतेन सर्वा
15 राज्यधुरममात्यपदवीमाश्रित्योद्धरिष्यामि । एवं कृते द्वयोरप्यावयो

राज्यलक्ष्मीर्भोग्या भविष्यति ।

आखेटकस्य धर्मेण विभवाः स्युर्वशे नृणाम् । नृप्रजाः पेरयत्येको हन्त्यन्योऽत्र मृगानिव ॥ १४०॥

तथा च।

20 यो न पूजयते गर्वादुत्तमाधममध्यमान् । भूपसंमानमान्योऽपि अश्यते दन्तिलो यथा' ॥ १४१ ॥ संजीवक आह—'कथमेतत् ।' सोऽब्रवीत्—

### कथा ३।

अस्त्यत्र धरातले वर्धमानं नाम नगरम् । तत्र दन्तिलो नाम 25 नानाभाण्डपितः सकलपुरनायकः प्रतिवसित स्म। तेन पुरकार्यं नृपकार्यं च कुर्वता तुष्टिं नीतास्तत्पुरवासिनो लोका नृपितश्च । किं बहुना। न कोऽपि ताद्दक्षेनापि चतुरो दृष्टो नापि श्रुतो वेति । अथवा साधु चेदमुच्यते— नरपतिहितकर्ता द्वेप्यतां याति लोके जनपदिहतकर्ता त्यज्यते पार्थिवेन्द्रैः । इति महति विरोधे वर्तमाने समाने नृपतिजनपदानां दुर्लभः कार्यकर्ता ॥ १४२ ॥

अथैवं गच्छिति काले दिन्तिलस्य कदाचिद्विवाहः संप्रवृतः। तत्र 5 तेन सर्वे पुरिनवासिनो राजसंनिधिलोकाश्च संमानपुरःसरमामद्र्य भोजिता वस्त्रादिभिः सत्कृताश्च। ततो विवाहानन्तरं राजा सान्तः-पुरः स्वगृहमानीयाभ्यर्चितः। अथ तस्य नृपतेर्गृहसंमार्जनकर्ता गोरम्भो नाम राजसेवको गृहायातोऽपि तेनानुचितस्थान उपविष्टोऽवज्ञया-र्धचन्द्रं दत्त्वा निःसारितः। सोऽपि ततःप्रभृति निःश्वसन्नपमानान्न 10 रात्रावप्यधिरोते। 'कथं मया तस्य भाण्डपते राजप्रसादहानिः कर्त-व्या' इति चिन्तयन्नास्ते। 'अथवा किमनेन वृथा शरीरशोषणेन। न किंचिन्मया तस्यापकर्षु शक्यिमिति। अथवा साध्वदमुच्यते—

यो इपकर्तुमशक्तः कुप्यति किमसौ नरोऽत्र निर्रुजाः ।

उत्पतितोऽपि हि चणकः शक्तः किं श्राष्ट्रकं भङ्कम्'॥ १४३॥ <sup>15</sup> अथ कदाचित्प्रत्यूषे योगनिद्रां गतस्य राज्ञः शय्यान्ते मार्जनं कुर्वित्रदमाह—'अहो, दन्तिलस्य महदृप्तत्वं यद्राजमहिषीमालिङ्ग-ति।' तच्छुत्वा राजा ससंश्रममुत्थाय तमुवाच—'भो भो गोरम्भ, सत्यमेतत्, यत्त्वया जल्पितम्। किं देवी दन्तिलेन समालिङ्गिता' इति। गोरम्भः प्राह—'देव, रात्रिजागरणेन चूतासक्तस्य मे बला-20 त्रिद्रा समायाता। तन्न वेद्यि किं मयाभिहितम्।' राजा सेप्यं स्वगतम्—'एष तावदस्मद्वृहेऽप्रतिहतगतिः। तथा दन्तिलोऽपि। तत्कदाचिदनेन देवी समालिङ्गयमाना दृष्टा भविष्यति। तेनेदम-भिहितम्। उक्तं च

यद्वाञ्छिति दिवा मर्त्यो वीक्षते वा करोति वा । तत्स्वप्रेऽपि तदभ्यासाद्वृते वाथ करोति वा ॥ १४४॥

तथा च।

गुमं वा यदि वा पापं यत्रृणां हृदि संस्थितम् । सुगूदमपि तज्ज्ञेयं स्वमवाक्यात्तथा मदात् ॥ १४५॥ अथवा स्त्रीणां विषये कोऽत्र संदेहः । जल्पन्ति सार्धमन्येन पश्यन्त्यन्यं सविभ्रमाः । हृद्गतं चिन्तयन्त्यन्यं प्रियः को नाम योषिताम् ॥ १४६॥

### अन्यच ।

एकेन स्मितपाटलाधररुचो जल्पन्त्यनल्पाक्षरं
 वीक्षन्तेऽन्यमितः स्फुटत्कुमुदिनीफुलोल्लसल्लोचनाः ।
 दूरोदारचरित्रचित्रविभवं ध्यायन्ति चान्यं धिया
 केनेत्थं परमार्थतोऽर्थवदिव प्रेमास्ति वामभ्रुवाम् ॥ १४७ ॥

#### तथा च।

नामिस्तृप्यति काष्ठानां नापगानां महोद्धिः। नान्तकः सर्वभूतानां न पुंसां वामलोचना ॥ १४८॥ रहो नास्ति क्षणो नास्ति नास्ति पार्थियता नरः। तेन नारद नारीणां सतीत्वमुपजायते ॥ १४९ ॥ यो मोहान्मन्यते मूढो रक्तेयं मम कामिनी। स तस्या वशगो नित्यं भवेत्कीडाशकुन्तवत् ॥ १५०॥ 15 तासां वाक्यानि खल्पानि कृत्यानि सुगुरूण्यपि। करोति यः कृतैर्लोके लघुत्वं याति सर्वतः ॥ १५१॥ स्त्रियं च यः प्रार्थयते संनिकर्षे च गच्छति । ईपच कुरुते सेवां तमेवेच्छन्ति योषितः ॥ १५२ ॥ अनर्थित्वान्मनुष्याणां भयात्परिजनस्य च । 20 मर्यादायाममर्यादाः स्त्रियस्तिष्ठन्ति सर्वदा ॥ १५३॥ नासां कश्चिदगम्योऽस्ति नासां च वयसि स्थितिः। विरूपं रूपवन्तं वा पुमानित्येव मुझते ॥ १५४ ॥ रक्तो हि जायते भोग्यो नारीणां शाटको यथा। धृप्यते यो दशालम्बी नितम्बे विनिवेशितः ॥ १५५॥ 25 अलक्तको यथा रक्तो निप्पीड्य पुरुषस्तथा। अवलाभिर्वलादकः पादमूले निपात्यते' ॥ १५६॥

एवं स राजा बहुविधं विलप्य तत्प्रभृति दन्तिलस्य प्रसाद्पराक्षुतः संजातः । किं बहुना । राजद्वारपवेशोऽपि तस्य निवारितः।

दन्तिलोऽप्यकसादेव प्रसादपराद्धुखमवनिपतिमवलोक्य चिन्तया-मास—'अहो, साधु चेदमुच्यते—

कोऽर्थान्प्राप्य न गर्वितो विषयिणः कस्यापदोऽस्तं गताः

स्त्रीभिः कस्य न खण्डितं भुवि मनः को नाम राज्ञां प्रियः। कः कालस्य न गोचरान्तरगतः कोऽर्थी गतो गौरवं

को वा दुर्जनवागुरासु पतितः क्षेमेण यातः पुमान् ॥१५७॥

तथा च।

काके शौचं द्यूतकारे च सत्यं सर्पे क्षान्तिः स्त्रीपु कामोपशान्तिः । क्लीबे घेये मद्यपे तत्त्वचिन्ता

राजा मित्रं केन दृष्टं श्रुतं वा ॥ १५८ ॥

अपरं मयास्य भ्पतेरथवान्यस्यापि कस्यचिद्राजसंबन्धिनः स्वमेऽपि
नानिष्टं कृतम् । तिकमेतत्पराङ्मुखो मां प्रति भूपितः' इति ।
एवं तं दिन्तलं कदाचिद्राजद्वारे विष्किम्भितं विलोक्य संमार्जनकर्ता
गोरम्भो विहस्य द्वारपालानिदम्चे—'भो भो द्वारपालाः, राजप्रसा-15
दाधिष्ठितोऽयं दिन्तलः स्वयं निप्रहानुप्रहकर्ता च। तदनेन निवारितेन
यथाहं तथा यूयमप्यर्धचन्द्रभाजिनो भविष्यथ । तच्छुत्वा दिन्तलिश्चिन्तयामास—'नूनिमदमस्य गोरम्भस्य चेष्टितम् । अथवा
साध्वदमुच्यते

अकुलीनोऽपि मूर्खोऽपि भूपालं योऽत्र सेवते । अपि संमानहीनोऽपि स सर्वत्र प्रपूज्यते ॥ १५९ ॥ अपि कापुरुषो भीरुः स्याचेत्रृपतिसेवकः । तथापि न पराभूतिं जनादामोति मानवः ॥ १६० ॥

एवं स बहुविधं विरुप्य विरुक्षमनाः सोद्वेगो गतप्रभावः स्वगृहं गत्वा निशामुखे गोरम्भमाह्रय वस्त्रयुगलेन संमान्येदमुवाच—'भद्र, 25 मया न तदा त्वं रागवशान्तिःसारितः । यतस्त्वं ब्राह्मणानामप्रतोऽनु-चितस्थाने समुपविष्टो दृष्ट इत्यपमानितः । तत्क्षम्यताम् ।' सोऽपि स्वर्गराज्योपमं तद्वस्त्रयुगलमासाद्य परं परितोषं गत्वा तमुवाच—'भोः श्रेष्ठिन्, क्षान्तं मया ते तत् । तदस्य संमानस्य कृते पश्य मे

10

बुद्धिप्रभावं राजप्रसादं च ।' एवमुक्त्वा सपरितोषं निष्कान्तः । साधु चेदमुच्यते—

स्तोकेनोन्नतिमायाति स्तोकेनायात्यधोगतिम्। अहो सुसदशी चेष्टा तुलायष्टेः खलस्य च ॥ १६१ ॥ इततश्चान्येद्यः स गोरम्भो राजकुले गत्वा योगनिद्रां गतस्य भूपतेः संमार्जनिकयां कुर्वन्निद्माह—'अहो अविवेकोऽसाद्भूपतेः, यत्पु-रीषोत्सर्गमाचरंश्चिर्भटीभक्षणं करोति ।' तच्छूत्वा राजा सविस्मयं तमुवाच-'रे रे गोरम्भ, किमप्रस्तुतं लपसि । गृहकर्मकरं मत्वा त्वां न व्यापादयामि । किं त्वया कदाचिदहमेवंविधं कर्म समाचरन्दृष्टः।' 10 सोऽब्रवीत्—'देव, चूतासक्तस्य रात्रिजागरणेन संमार्जनं कुर्वाणस्य मम बलानिदा समायाता। तयाधिष्ठितेन मया किंचिजल्पितम्, तन्न वेद्मि । तत्प्रसादं करोतु स्वामी निद्रापरवशस्य' इति । एवं श्रुत्वा राजा चिन्तितवान्—'यन्मया जन्मान्तरे पुरीषोत्सर्गं कुर्वता कदापि चिर्भिटका न मक्षिता, तद्यथायं व्यतिकरोऽसंभाव्यो ममानेन मूदेन 15 व्याहृतः, तथा दन्तिलस्यापीति निश्चयः। तन्मया न युक्तं कृतं यत्स वराकः संमानेन वियोजितः । न तादकपुरुषाणामेवंविधं चेष्टितं संभाव्यते । तदभावेन राजकृत्यानि पौरकृत्यानि च सर्वाणि शिथिलतां व्रजन्ति ।' एवमनेकथा विमृश्य दन्तिलं समाहूय निजाङ्गवस्त्राभरणा-दिभिः संयोज्य खाधिकारे नियोजयामास । अतोऽहं ब्रवीमि — 'यो <sup>20</sup>न पूजयते गर्वात्' इति ॥ संजीवक आह—'भद्र, एवमेवैतत्। यद्भवताभिहितं तदेव मया कर्तव्यम्' इति । एवमभिहिते दमनकस्त-मादाय पिङ्गलकसकाशमगमत्। आह च-'देव, एष मयानीतः स संजीवकः । अधुना देवः प्रमाणम् ।' संजीवकोऽपि तं सादरं प्रण-म्यायतः सविनयं स्थितः । पिङ्गलकोऽपि तस्य पीनायतककुद्मतो <sup>25</sup> नखकुलिशालंकृतं दक्षिणपाणिमुपरि दत्त्वा मानपुरःसरमुवाच —'अपि शिवं भवतः । कुतम्त्वमस्मिन्वने विजने समायातोऽसि ।' तेनाप्या-

त्मवृत्तान्तः कथितः । यथा वर्धमानेन सह वियोगः संजातस्तथा सर्व

निवेदितम् । तच्छुत्वा पिङ्गलकः सादरतरं तमुवाच — 'वयस्य, न

भेतव्यम् । मद्भुजपञ्चरपरिरक्षितेन यथंच्छं त्वयाधुना वर्तितव्यम् ।

अन्यच नित्यं मत्समीपवर्तिना भाव्यम् । यतः कारणाद्वह् पायं रौद्रसत्वनिषेवितं वनं गुरूणामपि सत्त्वानामसेव्यम्, कुतः शप्पभोजिनाम्।'
एवमुक्त्वा सकलमृगपरिवृतो यमुनाकच्छमवतीयोंदकप्रहणं कृत्वा
स्वेच्छया तदेव वनं प्रविष्टः । ततश्च करटकदमनकनिक्षिप्तराज्यभारः संजीवकेन सह सुभाषितगोष्ठीमनुभवन्नास्ते । अथवा साध्विद-5
मुच्यते—

यहच्छयाप्युपनतं सकृत्सज्जनसंगतम् ।

भवत्यजरमत्यन्तं नाभ्यासक्रममीक्षते ॥ १६२ ॥
संजीवकेनाप्यनेकशास्त्रावगाहनादुत्पन्नबुद्धिप्रागलभ्येन स्तोकैरेवाहोभिर्मूढमितः पिङ्गलको धीमांस्तथा कृतो यथारण्यधर्माद्वियोज्य 10
प्राम्यधर्मेषु नियोजितः । किं बहुना प्रत्यहं पिङ्गलकसंजीवकावेव
केवलं रहिस मन्नयतः । शेषः सर्वोऽपि मृगजनो दूरीभूतस्तिष्ठति ।
करटकदमनकावि प्रवेशं न लभेते । अन्यच सिंहपराक्रमाभावात्सवोऽपि मृगजनस्तौ च शृगालौ क्षुधाव्याधिवाधिता एकां दिशमाश्रित्य
स्थिताः । उक्तं च—

फलहीनं नृपं भृत्याः कुलीनमपि चोन्नतम् । संत्यज्यान्यत्र गच्छन्ति शुष्कं वृक्षमिवाण्डजाः ॥ १६३॥ तथा च ।

> अपि संमानसंयुक्ताः कुलीना भक्तितत्पराः । वृत्तिभङ्गान्महीपालं त्यजन्त्येव हि सेवकाः ॥ १६४॥

अन्यच

कालातिक्रमणं वृत्तेयों न कुर्वीत भूपतिः । कदाचितं न मुञ्जन्ति भर्तिसता अपि सेवकाः ॥ १६५ ॥ तथा न केवलं सेवका इत्थंभूता यावत्समस्तमप्येतज्जगत्परस्परं भक्षणार्थं सामादिभिरुपायैस्तिष्ठति । तद्यथा—

देशानामुपरि क्ष्माभृदातुराणां चिकित्सकाः । वणिजो ब्राहकाणां च मूर्खाणामपि पण्डिताः ॥ १६६ ॥ प्रमादिनां तथा चौरा भिक्षुका गृहमेधिनाम् । गणिकाः कामिनां चैव सर्वलोकस्य शिल्पिनः ॥ १६७ ॥ सामादिसज्जितैः पाशैः प्रतीक्षन्ते दिवानिशम् । उपजीवन्ति शक्त्या हि जलजा जलदानिव ॥ १६८॥ अथवा साध्विदमुच्यते—

सर्पाणां च खलानां च परद्रव्यापहारिणाम् ।

अभिप्राया न सिद्धान्ति तेनेदं वर्तते जगत् ॥ १६९ ॥
अतुं वाञ्छति शांभवो गणपतेराखुं क्षुधार्तः फणी
तं च क्रौञ्चरिपोः शिखी गिरिसुतासिंहोऽपि नागाशनम् ।

इत्थं यत्र परिग्रहस्य घटना शंभोरपि स्याद्वृहे

तत्रान्यस्य कथं न भावि जगतो यसात्स्वरूपं हि तत् ॥ १७०॥ 10 ततः स्वामिप्रसादरहितौ क्षुत्क्षामकण्ठौ परस्परं करटकदमनकौ मन्न-येते। तत्र दमनको न्रूते—'आर्य करटक, आवां तावदप्रधानतां गतौ। एष पिङ्गलकः संजीवकानुरक्तः स्वव्यापारपराड्युखः संजातः। सर्वोऽपि परिजनो गतः। तिः क्रियते।' करटक आह—'यद्यपि त्वदीयवचनं न करोति तथापि स्वामी स्वदोषनाञ्चाय 15 वाच्यः। उक्तं च—

अशृण्वन्नपि बोद्धन्यो मित्रिभिः पृथिवीपितिः । यथा खदोषनाशाय विदुरेणाम्बिकासुतः ॥ १७१ ॥ तथा च ।

मदोन्मत्तस्य भूपस्य कुञ्जरस्य च गच्छतः।

20 उन्मार्गं वाच्यतां यान्ति महामात्राः समीपगाः ॥ १७२ ॥ तत्त्वयेष शप्पभोजी स्वामिनः सकाशमानीतः । तत्त्वहस्तेनाङ्गाराः किषिताः ।' दमनक आह—'सत्यमेतत् । ममायं दोषः, न स्वामिनः। उक्तं च—

जम्बुको हुडुयुद्धेन वयं चाषाढभूतिना ।

25 दूतिका परकार्येण त्रयो दोषाः स्वयंकृताः' ॥ १७३ ॥

करटक आह —'कथमेतत् ।' सोऽब्रवीत् —

### कथा ४

अस्ति कस्मिश्चिद्विविक्तप्रदेशे मठायतनम् । तत्र देवशर्मा नाम परि-व्याजकः प्रतिवसति स्म । तस्यानेकसाधुजनदत्तसृक्ष्मवस्त्रविकयवशा- त्कालेन महती वित्तमात्रा संजाता । ततः स न कस्यचिद्विश्वसिति । नक्तंदिनं कक्षान्तरात्तां मात्रां न मुञ्जति । अथवा साधु चेदमुच्यते — अर्थानामर्जने दुः खर्मार्जतानां च रक्षणे ।

आये दुःखं व्यये दुःखं धिगर्थाः कष्टसंश्रयाः ॥ १७४॥ अथाषाढभूतिनीम परिवत्तापहारी धूर्तस्तामर्थमात्रां तस्य कक्षा- इन्तरतगां लक्षयित्वा व्यचिन्तयत्—'कथं मयास्ययमर्थमात्रा हर्तव्या' इति । तदत्र मठे ताबहृढशिलासंचयवशाद्भित्तिभेदो न भवति उच्चेस्तरत्वाच द्वारे प्रवेशो न स्यात् । तदेनं मायावचनैर्विश्वास्याहं लात्रतां वजामि येन स विश्वस्तः कदाचिद्विश्वासमेति । उक्तं च—

निः स्पृहो नाधिकारी स्यान्नाकामी मण्डनप्रियः।

नाविदग्धः प्रियं ब्र्यात्स्फुटवक्ता न वश्चकः ॥ १७५ ॥
एवं निश्चित्य तस्यान्तिकमुपगम्य 'ॐ नमः शिवाय' इति प्रोचार्य
साष्टाङ्गं प्रणम्य च सप्रश्रयमुवाच—'भगवन्, असारः संसारोऽयम्,
गिरिनदीवेगोपमं योवनम्, तृणामिसमं जीवितम्, शरदश्रच्छायासदः
शा भोगाः, स्वमसदृशो मित्रपुत्रकलत्रभृत्यवर्गसंबन्धः, एवं मया 15
सम्यक्परिज्ञातम् । तिःकं कुर्वतो मे संसारसमुद्रोत्तरणं भविष्यति ।'
तच्छुत्वा देवशर्मा सादरमाह—'वत्स, धन्योऽसि यत्प्रथमे वयस्येवं
विरक्तिभावः । उक्तं च—

पूर्वे वयसि यः शान्तः स शान्त इति मे मितः । धातुषु क्षीयमाणेषु शमः कस्य न जायते ॥ १७६ ॥ 20 आदौ चित्ते ततः काये सतां संपद्यते जरा । असतां तु पुनः काये नैव चित्ते कदाचन ॥ १७७ ॥

यच मां संसारसागरोत्तरणोपायं प्रच्छिसि, तच्छूयताम्— श्रूद्रो वा यदि वान्योऽपि चण्डालोऽपि जटाधरः । दीक्षितः शिवमन्नेण स भसाङ्गी शिवो भवेत् ॥ १७८॥ 25

षडक्षरेण मन्नेण पुष्पमेकमपि स्वयम् ।

लिङ्गस्य मूर्भि यो दद्यात्र स भूयोऽभिजायते' ॥ १७९ ॥ तच्छुत्वाषाढभूतिस्तत्पादौ गृहीत्वा सप्रश्रयमिदमाह—'भगवन्, तर्हि दीक्षया मेऽनुप्रहं कुरु ।' देवशर्मा आह—'वत्स, अनुप्रहं ते

करिष्यामि । परंतु रात्री त्वया मठमध्ये न प्रवेष्टव्यम् । यत्कारणं निःसङ्गता यतीनां प्रशस्यते तव च ममापि च । उक्तं च

दुर्मन्नानृपतिर्विनश्यति यतिः सङ्गात्सुतो लालना-द्विपोऽनध्ययनात्कुलं कुतनयाच्छीलं खलोपासनात् ।

5 मैत्री चाप्रणयात्समृद्धिरनयात्स्रेहः प्रवासाश्रया-

त्स्वी गर्वादनवेक्षणादिष कृषिस्त्यागात्प्रमादाद्धनम् ॥ १८०॥ तत्त्वया व्रतप्रहणानन्तरं मठद्वारे तृणकुटीरके शयितव्यम्' इति । स आह—'भगवन्, भवदादेशः प्रमाणम् । परत्र हि तेन मे प्रयोज-नम् ।' अथ कृतशयनसमयं देवशर्मानुग्रहं कृत्वा शास्त्रोक्तविधिना

10 शिष्यतामनयत् । सोऽपि हस्तपादावमर्दनादिपरिचर्यया तां परितोषम-नयत् । पुनस्तथापि मुनिः कक्षान्तरान्मात्रां न मुञ्चति । अथैवं गच्छति काल आषाढभूतिश्चिन्तयामास—'अहो, न कथंचिदेष मे विश्वासमागच्छति । तर्तिं दिवापि शस्त्रेण मारयामि, किं वा विषं प्रयच्छामि, किं वा पशुधर्मेण व्यापादयामि' इति । एवं चिन्तयतस्तस्य

15 देवशर्मणोऽपि शिष्यपुत्रः कश्चिद्धामादामन्नणार्थं समायातः । प्राह्
च-'भगवन्, पितत्रारोपणकृते मम गृहमागम्यताम्' इति । तच्छुत्वा
देवशर्माषाढभूतिना सह प्रहृष्टमनाः प्रस्थितः । अथैवं तस्य गच्छतोऽप्रे काचिन्नदी समायाता । तां दृष्ट्वा मात्रां कक्षान्तराद्वतार्थ
कन्थामध्ये सुगुप्तां निधाय स्नात्वा देवार्चनं विधाय तदनन्तरमाषाढ-

20 मृतिमिदमाह—'भो आषाढभूते, यावदहं पुरीषोत्सर्गे कृत्वा समा-गच्छामि तावदेषा कन्था योगेश्वरस्य सावधानतया रक्षणीया ।' इत्युक्त्वा गतः । आषाढभूतिरिष तस्मिन्नदर्शनीभूते मात्रामादाय सत्वरं प्रस्थितः । देवशर्मापि छात्रगुणानुरिक्चतमनाः सुविश्वम्तो यावदुपविष्टस्तिष्ठति तावत्सुवर्णरोमदेहयूथमध्ये हुडुयुद्धमपश्यत् । अथ

25 रोषवशाबु इयुगलस्य दूरमपसरणं कृत्वा भ्योऽपि समुपेत्य ललाटप-द्वाभ्यां प्रहरतो भूरि रुधिरं पति । तच्च जम्बूको जिह्वालील्येन रङ्ग-भूमिं प्रविश्यास्तादयति । देवशर्मापि तदालोक्य व्यचिन्तयत्— अहो, मन्दमतिरयं जम्बूकः । यदि कथमप्यनयोः संघट्टे पतिप्यति तत्तूनं मृत्युमवाप्स्यतीति वितर्कयामि ।' क्षणान्तरे च तथैव रक्तास्वा- दनलोल्यान्मध्ये प्रविशंक्तयोः शिरःसंपाते पतितो मृतश्च शृगालः । देवशमीपि तं शोचमानो मात्रामुद्दिश्य शनैः शनैः प्रस्थितो यावदा-पाढमूतिं न पश्यित ततश्चीत्सुक्येन शौचं विधाय यावत्कन्थामालो-कयित तावन्मात्रां न पश्यित । ततश्च 'हा हा मुिषतोऽस्मि' इति जल्पन्पृथिवीतले मृच्छेया निपपात । ततः क्षणाचेतनां ल्ड्या म्योऽपि समुत्थाय फूत्कर्तुमार्ट्यः—'भो आषाढमूते, क मां बञ्च-यित्वा गतोऽसि । तद्देहि मे प्रतिवचनम् ।' एवं बहु विल्प्य तस्य पद्पद्धतिमन्वेषयञ्शनैः शनैः प्रस्थितः । अथवं गच्छन्सायंतनसमये कंचिद्धाममाससाद । अथ तस्माद्धामात्कश्चित्कोलिकः सभार्यो मद्यपानकृते समीपवर्तिनि नगरे प्रस्थितः । देवशर्मापि तमालोक्य 10 प्रोवाच—'भो भद्र, वयं सूर्योढा अतिथयस्तवान्तिकं प्राप्ताः । न कमप्यत्र प्रामे जानीमः । तद्धुद्धतामितिथिधर्मः । उक्तं च— संप्राप्तो योऽतिथिः सायं सूर्योढो गृहमेधिनाम् ।

संप्राप्तो योऽतिथिः सायं सूर्योढो गृहमेधिनाम् । पूजया तस्य देवत्वं प्रयान्ति गृहमेधिनः ॥ १८१॥

तथा च।

तृणानि भूमिरुदकं वाक्चतुर्थी च स्नृता । सतामेतानि हर्म्येषु नोच्छियन्ते कदाचन ॥ १८२ ॥ स्वागतेनामयस्तृप्ता आसनेन शतक्रतुः । पादशौचेन पितरः अर्घाच्छंभुस्तथातिथेः' ॥ १८३ ॥

कौलिकोऽपि तच्छुत्वा भार्यामाह—'प्रिये, गच्छ त्वमतिथिमादाय 20 गृहं प्रति । पादशौचभोजनशयनादिभिः सत्कृत्य त्वं तत्रैव तिष्ठ । अहं तव कृते प्रभूतं मद्यमानेष्यामि ।' एवमुक्त्वा प्रस्थितः । सापि भार्या पुंध्रली तमादाय प्रहसितवदना देवदत्तं मनसि ध्यायन्ती गृहं प्रति प्रतस्थे । अथवा साधु चेदमुच्यते—

दुर्दिवसे घनतिमिरे दुःसंचारासु नगरवीथीषु । पत्युर्विदेशगमने परमसुखं जघनचपलायाः ॥ १८४॥

तथा च।

पर्यक्केप्वास्तरणं पतिमनुकूळं मनोहरं शयनम् ।
तृणमिव लघु मन्यन्ते कामिन्यश्चौर्यरतलुब्धाः ॥ १८५॥

तथा च।

केलिं प्रदहित लजा शृङ्गारोऽस्थीनि चाटवः कटवः । बन्धक्याः परितोषो न किंचिदिष्टं भवेत्पत्यौ ॥ १८६ ॥ कुलपतनं जनगर्हां बन्धनमपि जीवितब्यसंदेहम् । अङ्गीकरोति कुलटा सततं परपुरुषसंसक्ता ॥ १८७ ॥

अश्वाकराति कुल्टा सतत परपुरुषसंसक्ता ॥ १८७॥
अथ कौलिकमार्या गृहं गत्वा देवशमणे गतास्तरणां ममां च खट्टां
समप्येंदमाह—'भो भगवन्, यावदहं स्वसखीं आमादभ्यागतां
संभाव्य दुतमागच्छामि तावत्त्वया मद्गहेंऽप्रमत्तेन भाव्यम्।' एवमभिधाय शृङ्गारविधिं विधाय यावदेवदत्तमुद्दिश्य व्रजति तावत्तद्वर्ता
गिसंमुखो मद्गिह्लाङ्गो मुक्तकेशः पदे पदे प्रस्खलन्गृहीतमद्यभाण्डः
समभ्येति । तं च दृष्ट्या सा दुततरं व्याषुट्य स्वगृहं प्रविश्य मुक्तश्रङ्गारवेषा यथापूर्वममवत् । कौलिकोऽपि तां पलायमानां कृताद्भुतश्रङ्गारां विलोक्य प्रागेव कर्णपरंपरया तस्याः श्रुतापवादश्चमितहृद्यः
स्वाकारं निगूहमानः सदैवास्ते । ततश्च तथाविधं चेष्टितमवलोक्य
गिद्दप्रत्ययः कोधवशगो गृहं प्रविश्य तामुवाच—'आः पापे पुंधालि,
क प्रस्थितासि ।' सा प्रोवाच—'अहं त्वत्सकाशादागता न कुत्रचिदपि निर्गता । तत्कथं मद्यपानवशादप्रस्तुतं वदसि । अथवा साधु
चेदमुच्यते—

वैकल्यं धरणीपातमयथोचितजल्पनम् ।

संनिपातस्य चिह्नानि मद्यं सर्वाणि दर्शयेत् ॥ १८८ ॥

करस्पन्दोऽम्बरत्यागस्तेजोहानिः सरागता ।

वारुणीसङ्गजावस्था भानुनाप्यनुभूयते' ॥ १८९ ॥

सोऽपि तच्छुत्वा प्रतिकूळवचनं वेषविपर्ययं चावळोक्य तामाह—
'पुंश्चिल, चिरकाळं श्रुतो मया तवापवादः । तद्य स्वयं संजातप्रत्य25 यस्तव यथोचितं निग्रहं करोमि ।' इत्यभिधाय ळगुडप्रहारैम्नां जर्जरितदेहां विधाय स्थूणया सह दृदबन्धनेन बद्धा सोऽपि मद्विह्नलो निद्रावश्चमगमत् । अत्रान्तरे तस्याः सखी नापिती कौलिकं निद्रावश्चगतं विज्ञाय तां गत्वेदमाह—'सन्ति, स देवदनम्नस्मिन्स्थाने त्वां
प्रतीक्षते । तच्छीघ्रमागम्यताम्' इति । सा चाह—'प्रश्च ममाव-

स्थाम् । तत्कथं गच्छामि । तद्गत्वा ब्र्हि तं कामिनं यदस्यां रात्रौ न त्वया सह समागमः ।' नापिती प्राह—'सखि, मा मैवं वद । नायं कुळटाधर्मः । उक्तं च—

विषमस्थस्वादुफलमहणव्यवसायनिश्चयो येषाम् । उष्ट्राणामिव तेषां मन्येऽहं शंसितं जन्म ॥ १९०॥ व्या च ।

> संदिग्धे परलोके जनापवादे च जगति बहुचित्रे । स्वाधीने पररमणे धन्यास्तारुण्यफलभाजः ॥ १९१॥

अन्यच ।

४ पंचतः

यदि भवति दैवयोगात्पुमान्विरूपोऽपि बन्धकी रहिस । 10 न तु ऋच्छादपि भद्रं निजकान्तं सा भजत्येव' ॥ १९२ ॥ सात्रवीत्-'यद्येवं तर्हि कथय कथं दृढवन्धनबद्धा सती तत्र गच्छामि। संनिहितश्चायं पापात्मा मत्पतिः ।' नापित्याह—'सखि, मदिन-हुलोऽयं सूर्यकरस्पृष्टः प्रबोधं यास्यति । तदहं त्वामुन्मोचयामि । मामात्मस्थाने बद्धा दुततरं देवदत्तं संभाव्यागच्छ।' साब्रवीत्—15 'एवमस्तु' इति । तदनु सा नापिती तां स्वसखीं बन्धनाद्विमोच्य तस्याः स्थाने यथापूर्वमात्मानं बद्धा तां देवदत्तसकारो संकेतस्थानं प्रेषितवती । तथानुष्ठिते कौलिकः किसंश्चित्क्षणे समुत्थाय किंचि-द्गतकोपो विमदस्तामाह—'हे परुषवादिनि, यद्यद्यप्रभृति गृहा-निष्क्रमणं न करोषि, न च परुषं वदसि, ततस्त्वामुन्मोचयामि । 20 नापित्यपि स्वरभेदभयाद्यावन्न किंचिदूचे, तावत्सोऽपि भूयो भूयस्तां तदेवाह । अथ सा यावत्प्रत्युत्तरं किमपि न ददौ, तावत्स प्रकृपि-तस्तीक्ष्णशस्त्रमादाय नासिकामच्छिनत् । आह च-'रे पुंश्राले, तिष्ठेदानीम् । न त्वां भूयस्तोषयिष्यामि' इति जल्पनपुनरिप निद्रा-वशमगमत् । देवशर्मापि वित्तनाशात्क्षुत्क्षामकण्ठो नष्टनिद्रस्तत्सर्वं 25 स्त्रीचरित्रमपश्यत् । सापि कौलिकभार्या यथेच्छया देवदत्तेन सह सुरतसुखमनुभूय किसंधित्क्षणे खगृहमागत्य तां नापितीमिद-माह—'अयि, शिवं भवत्याः । नायं पापात्मा मम गताया उत्थितः ।' नापित्याह—'शिवं नासिकया विना शेषस्य शरीरस्य । तद्रुतं मां

मोचय बन्धनाद्यावन्नायं मां पश्यति, येन खगृहं गच्छामि।'
तथानुष्ठिते भूयोऽपि कौलिक उत्थाय तामाह—'पृश्चलि, किमद्यापि
न वदिस । किं भूयोऽप्यतो दुष्टतरं निम्नहं कर्णच्छेदेन करोमि।'
अथ सा सकोपं साधिक्षेपमिदमाह—'धिब्बहामूद, को मां
ग्रमहासतीं धर्षयितुं व्यङ्गयितुं वा समर्थः । तच्छृण्वन्तु सर्वेऽपि
लोकपालाः।

आदित्यचन्द्रावनिलोऽनलश्च चौर्भूमिरापो हृदयं यमश्च। अहश्च रात्रिश्च उमे च संध्ये

थर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम् ॥ १९३॥
तद्यदि मम सतीत्वमित्त, मनसापि परपुरुषो नाभिरूषितः, ततो
देवा भूयोऽपि मे नासिकां ताद्द्रशूपामक्षतां कुर्वन्तु । अथवा यदि मम
चित्ते परपुरुषस्य श्रान्तिरपि भवति, मां भस्मसान्नयन्तु ।' एवमुक्त्वा
भूयोऽपि तमाह—'भो दुरात्मन्, पश्य मे सतीत्वप्रभावेण ताद15 श्येव नासिका संवृत्ता ।' अथासावुल्मुकमादाय यावत्पश्यति तावत्तद्रूपां नासिकां च भूतले रक्तप्रवाहं च महान्तमपश्यत् । अथ स
विस्मितमनास्तां वन्धनाद्विमुच्य शय्यायामारोप्य च चाटुशतैः पर्यतोषयत् । देवशर्मापि तं सर्ववृत्तान्तमालोक्य विस्मितमना इदमाह—

शम्बरस्य च या माया या माया नमुचेरि ।

वलेः कुम्भीनसेश्चैव सर्वास्ता योषितो विदुः ॥ १९४ ॥

हसन्तं प्रहसन्त्येता रुदन्तं प्ररुदन्त्यि ।

अप्रियं प्रियवाक्येश्च गृह्णन्ति काल्योगतः ॥ १९५ ॥

उशना वेद यच्छास्तं यच वेद बृहम्पतिः ।

स्त्रीबुद्धा न विशेप्येत तस्माद्रक्ष्याः कथं हि ताः ॥ १९६ ॥

अनृतं सत्यमित्याहुः सत्यं चापि तथानृतम् ।

इति यास्ताः कथं धीरैः संरक्ष्याः पुरुषेरिह ॥ १९७ ॥

अन्यत्राप्युक्तम्—

नातिप्रसङ्गः प्रमदायु कार्यो नेच्छेह्रलं स्त्रीयु विवर्धमानम् ।

| अतिप्रसक्तैः पुरुषैर्यतस्ताः                              |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| क्रीडन्ति काकेरिव छनपक्षेः ॥ १९८ ॥                        |    |
| सुमुखेन वदन्ति वल्गुना                                    |    |
| प्रहरन्त्येव शितेन चेतसा ।                                |    |
| मधु तिष्ठति वाचि योषितां                                  | 5  |
| हृदये हालहलं महद्विषम् ॥ १९९ ॥                            |    |
| अतएव निपीयतेऽधरो                                          |    |
| हृदयं मुष्टिभिरेव ताड्यते ।                               |    |
| पुरुषेः सुखलेशवश्चिते-                                    |    |
| र्मधुलुब्धैः कमलं यथालिभिः ॥ २०० ॥                        | 10 |
| अपि च।                                                    |    |
| आवर्तः संशयानामविनयभवनं पत्तनं साहसानां                   |    |
| दोषाणां संनिधानं कपटशतगृहं क्षेत्रमप्रत्ययानाम् ।         |    |
| दुर्प्राद्यं यन्महद्भिनरवरवृषभैः सर्वमायाकरण्डं           |    |
| स्त्रीयन्नं केन लोके विषममृतयुतं धर्मनाशाय सृष्टम् ॥ २०१॥ | 15 |
| कार्कश्यं स्तनयोर्दशोस्तरलतालीकं मुखे दश्यते              |    |
| कौटिल्यं कचसंचये प्रवचने मान्दं त्रिके स्थूलता ।          |    |
| भीरुत्वं हृद्ये सदैव कथितं मायाप्रयोगः प्रिये             |    |
| यासां दोषगणो गुणा मृगदृशां ताः किं नराणां प्रियाः ॥२०२॥   |    |
| एता हसन्ति च रुद्नित च कार्यहेतो-                         | 20 |
| र्विश्वासयन्ति च परं न च विश्वसन्ति ।                     |    |
| तसान्नरेण कुलशीलवता सदैव                                  |    |
| नार्यः इमशानघटिका इव वर्जनीयाः ॥ २०३ ॥                    |    |
| व्याकीर्णकेंशरकरालमुखा मृगेन्द्रा                         |    |
| नागाश्च भूरिमदराजिविराजमानाः ।                            | 25 |
| मेघाविनश्च पुरुषाः समरेषु शूराः                           |    |
| स्त्रीसंनिधौ परमकापुरुषा भवन्ति ॥ २०४ ॥                   |    |
| कुर्वन्ति तावत्प्रथमं प्रियाणि                            |    |
| यावत्र जानन्ति नरं प्रसक्तम ।                             |    |

5

10

ज्ञात्वा च तं मन्मथपाशबद्धं प्रस्तामिषं मीनमिवोद्धरन्ति ॥ २०५ ॥ समुद्रवीचीव चलस्वभावाः

संध्याश्ररेखेव मुहूर्तरागाः।

स्त्रियः कृतार्थाः पुरुषं निरर्थ

निष्पीडितालक्तकवत्त्यजन्ति ॥ २०६॥

अनृतं साहसं माया मूर्वत्वमतिलोभता । अशौचं निर्दयत्वं च स्त्रीणां दोषाः स्वभावजाः ॥ २००॥ संमोहयन्ति मदयन्ति विडम्बयन्ति

निर्भर्त्सयन्ति रमयन्ति विषादयन्ति । एताः प्रविश्य सरलं हृद्यं नराणां

किं वा नु वामनयना न समाचरन्ति ॥ २०८ ॥ अन्तर्विषमया द्येता बहिश्चेव मनोरमाः । गुज्जाफलसमाकारा योषितः केन निर्मिताः ॥ २०९ ॥

15 एवं चिन्तयतस्तस्य परिवाजकस्य सा निशा महता कृच्क्रेणातिचकाम। सा च दूतिका छिन्ननासिका स्वगृहं गत्वा चिन्तयामास — 'किमिदानीं कर्तव्यम्। कथमेतन्महच्छिद्धं स्थायितव्यम्।' अथ तस्या
एवं विचिन्तयन्त्या भर्ता कार्यवशाद्वाजकुले पर्युषितः प्रत्यूषे च स्वगृहमभ्युपेत्य द्वारदेशस्थो विविधपौरकृत्योत्युकतया तामाह — 'भद्रे,
20 शीघ्रमानीयतां क्षुरभाण्डं येन क्षौरकर्मकरणाय गच्छामि।' सापि
छिन्ननासिका गृहमध्यस्थितेव कार्यकरणापेक्षया क्षुरभाण्डात्क्षुरमेकं
समाकृष्य तस्याभिमुखं प्रेषयामास। नापितोऽप्युत्युकतया तमेकं
क्षुरमवलोक्य कोपाविष्टः संस्तदिभमुख्यमेव तं क्षुरं प्राहिणोत्। एतस्मिन्नन्तरे सा दुष्टोध्येबाह् विधाय फ्तर्कर्तुमना गृहानिश्चकाम।
25 'अहो, पापेनानेन मम सदाचारवर्तिन्याः पश्यत नासिकाच्छेदो विहितः। तत्परित्रायतां परित्रायताम्।' अत्रान्तरे राजपुरुषाः समभ्येत्य तं नापितं लगुडप्रहारैर्जर्जरीकृत्य दृढवन्धनेर्बद्धा तया छिन्ननासिकया सह धर्माधिकरणस्थानं नीत्वा सभ्यानृन्तुः—'शृण्वन्तु
भवन्तः सभासदः, अनेन नापितेनापराधं विना स्वीरबमेत्व्यक्वितम्।

10

तदस्य यद्युज्यते तिक्तयताम् ।' इत्यभिहिते सभ्या ऊचुः—'रे ना-पित, किमर्थं त्वया भार्या व्यङ्गिता । किमनया परपुरुषोऽभिरुषितः, उतिस्वत्प्राणद्रोहः कृतः, किंवा चौर्यकर्माचरितम् । तत्कथ्यतामस्या अपराधः ।' नापितोऽपि प्रहारपीडिततनुर्वक्तुं न शशाक । अथ तं तूर्णींभूतं हृष्ट्वा पुनः सभ्या ऊचुः—'अहो, सत्यमेतद्राजपुरुषाणां ठ वचः । पापात्मायम् । अनेनेयं निर्दोषा वराकी दूषिता । उक्तं च—

भिन्नखरमुखवर्णः शिक्कतदृष्टिः समुत्पतिततेजाः । भवति हि पापं कृत्वा खकर्मसंत्रासितः पुरुषः ॥ २१० ॥ तथा च ।

> आयाति स्वितिः पातिर्मुखवैवर्ण्यसंयुतः । ललाटस्वेदभाग्म्रि गद्गदं भाषते वचः ॥ २११ ॥ अधोद्दष्टिवेदेत्कृत्वा पापं प्राप्तः सभां नरः । तस्माद्यलात्परिज्ञेयश्चिह्रैरेतैर्विचक्षणैः ॥ २१२ ॥

अन्यच ।

प्रसन्नवद्नो हृष्टः स्पष्टवाक्यः सरोषदृक् ।

सभायां वक्ति सामर्षं सावष्टम्भो नरः ग्रुचिः ॥ २१३ ॥

तदेष दुष्टचरित्रलक्षणो दृश्यते । स्त्रीधर्षणाद्रध्य इति । तच्लूलायामारोप्यताम्' इति । अथ वध्यस्थाने नीयमानं तमवलोक्य देवशर्मा
तान्धर्माधिकृतान्गत्वा प्रोवाच—'भो भोः, अन्यायेनेष वराको वध्यते
नापितः । साधुसमाचार एषः । तच्लूयतां मे वाक्यम्—'जम्बूको 20
हुडुयुद्धेन' इति । अथ ते सभ्या ऊचुः—'भो भगवन्, कथमेतत् ।'

ततो देवशर्मा तेषां त्रयाणामपि वृत्तान्तं विस्तरेणाकथयत् । तदाकर्ण्य सुविस्मितमनसस्ते नापितं विमोच्य मिथः प्रोचुः—'अहो,
अवध्यो ब्राह्मणो बालः स्त्री तपस्ती च रोगभाक् ।

विहिता व्यक्तिता तेषामपराधे महत्यिप ॥ २१४ ॥ व्यत्या नासिकाच्छेदः स्वकर्मणा हि संवृत्तः । ततो राजनियहस्तु कर्णच्छेदः कार्यः । तथानुष्ठिते देवशर्मापि वित्तनाशसमुद्भूतशोकर-हितः पुनरिप स्वकीयं मठायतनं जगाम । अतोऽहं ब्रवीमि—'जम्बूको हुडुयुद्धेन' इति ॥ करटक आह—'एवंविधे व्यतिकरे किं कर्तव्य-

मावयोः ।' दमनकोऽब्रवीत्—'एवंविघेऽपि समये मम बुद्धिस्फुरणं मविष्यति, येन संजीवकं प्रमोर्विश्लेषयिष्यामि । उक्तं च यतः—

एकं हन्यान वा हन्यादिषुर्मुक्तो धनुष्मता । वुद्धिर्बुद्धिमतः सृष्टा हन्ति राष्ट्रं सनायकम् ॥ २१५ ॥

कतदहं मायाप्रपञ्चेन गुप्तमाश्रित्य तं स्फोटयिष्यामि।' करटक आह— 'भद्र, यदि कथमपि तव मायाप्रवेशं पिङ्गलको ज्ञास्यति, संजीवको वा तदा नृनं विधात एव।' सोऽब्रवीत्—'तात, नैवं वद । गृढ-बुद्धिभिरापत्काले विधुरेऽपिदैवे बुद्धिः प्रयोक्तव्या। नोद्यमस्त्याज्यः। कदाचिद्धुणाक्षरन्यायेन बुद्धेः साम्राज्यं भवति। उक्तं च—

त्याज्यं न धैर्यं विधुरेऽपि दैवे धैर्यात्कदाचित्स्थितिमामुयात्सः । याते समुद्रेऽपि हि पोतभङ्गे सांयात्रिको वाञ्छिति कर्म एव ॥ २१६ ॥

तथा च।

उद्योगिनं सततमत्र समेति रूक्ष्मी-दैवं हि दैवमिति कापुरुषा वदन्ति । दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या

यत्ने कृते यदि न सिद्धाति कोऽत्र दोषः ॥ २१७ ॥ तदेवं ज्ञात्वा सुगूढबुद्धिप्रभावेण यथा तौ द्वाविप न ज्ञास्यतः, तथा 20 मिथो वियोजयिष्यामि । उक्तं च—

सुप्रयुक्तस्य दम्भस्य ब्रह्माप्यन्तं न गच्छति । कौलिको विष्णुरूपेण राजकन्यां निषेवते' ॥ २१८ ॥ करटक आह—'कथमेतत् ।' सोऽब्रवीत्—

#### कथा ५।

25 कस्मिश्चिद्धिष्ठाने कौळिकरथकारौ मित्रे प्रतिवसतः सा। तत्र च तौ बाल्यात्प्रभृति सहचारिणौ परस्परमतीव स्नेहपरौ सदैकस्थान-विहारिणौ कालं नयतः । अथ कदाचित्तत्राधिष्ठाने कस्मिश्चिद्देवा-

यतने यात्रामहोत्सवः संवृतः। तत्र च नटनर्तकचारणसंकुले नाना-देशागतजनावृते तौ सहचरौ भ्रमन्तौ कांचिद्राजकन्यां करेणुकाह्रढां सर्वेळक्षणसनाथां कञ्जकिवर्षधरपरिवारितां देवतादर्शनार्थं समायातां दृष्टवन्तौ । अथासौ कौलिकस्तां दृष्ट्या विषार्दित इव दुष्ट्रमहगृहीत इव कामशरेई-यमानः सहसा भूतले निपपात। अथ तं तद्वस्थ- 5 मवलोक्य रथकारस्तद्वःखदुः खित आप्तपुरुषैस्तं समुत्क्षिप्य स्वगृह-मानाययत् । तत्र च विविधैः शीतोपचारैश्चिकित्सकोपदिष्टैर्मन्न-बादिभिरुपचर्यमाणश्चिरात्कथंचित्सचेतनो बभूव । ततो रथकारेण पृष्टः - 'मो मित्र, किमेवं त्वमकसाद्विचेतनः संजातः । तत्कथ्य-तामात्मस्वरूपम् । स आह—'वयस्य, यद्येवं तच्छृणु मे रहस्यं 10 येन सर्वामात्मवेदनां ते वदामि, यदि त्वं मां सुहृदं मन्यसे। ततः काष्ठपदानेन प्रसादः कियताम् । क्षम्यतां यद्वा किंचित्प्रणया-तिरेकादयुक्तं तव मयानुष्ठितम् ।' सोऽपि तदाकण्यं बाष्पपिहितन-यनः सगद्भदमुवाच—'वयस्य, यत्किंचिद्वुः खकारणं तद्भद् । येन प्रतीकारः क्रियते यदि शक्यते कर्तुम् । उक्तं च-15

ओषधार्धसुमन्नाणां वुद्धेश्चेव महात्मनाम्।

असाध्यं नास्ति लोकेऽत्र यद्भद्धाण्डस्य मध्यगम् ॥ २१९ ॥
तदेषां चतुर्णां यदि साध्यं भविष्यति तदाहं साधियष्यामि ।'
कोलिक आह—'वयस्य, एतेषामन्येषामि सहस्राणामुपायानामसाध्यं तन्मे दुःखम्। तस्मान्मम मरणे मा कालक्षेपं कुरु।' रथकार आह— 20 भो मित्र, यद्यप्यसाध्यं तथापि निवेदय येनाहमिप तदसाध्यं मत्वा त्वया सह वह्वौ प्रविशामि । न क्षणमि त्वद्वियोगं सहिष्ये । एष मे निश्चयः ।' कौलिक आह—'वयस्य, यासौ राजकन्या करेणुकारूढा तत्रोत्सवे दृष्टा, तस्या दर्शनानन्तरं मकरध्वजेन ममेयमवस्था विहिता । तन्न शकोमि तद्वेदनां सोढुम् । तथा चोक्तम्— 25

मत्तेमकुन्भपरिणाहिनि कुङ्कुमार्दे तस्याः पयोधरयुगे रतखेदखिनः । वक्षो निधाय भुजपञ्जरमध्यवती स्वप्से कदा क्षणमवाप्य तदीयसङ्गम् ॥ २२०॥ तथा च । रागी बिम्बाधरोऽसौ स्तनकलशयुगं यौवनारूढगर्व

चीना नाभिः प्रकृत्या कुटिलकमलकं खल्पकं चापि मध्यम्। कुर्वन्त्वेतानि नाम प्रसमिह मनश्चिन्तितान्याशु खेदं

व्यन्मां तस्याः कपोली दहत इति मुहुः खच्छकी तन्न युक्तम्' २२१ रथकारोऽप्येवं सकामं तद्वचनमाकर्ण्य सिस्तितिमद्माह—'वयस्य, यद्येवं तर्हि दिष्टा सिद्धं नः प्रयोजनम् । तद्द्येव तया सह समा-गमः क्रियताम्' इति । कौलिक आह—'वयस्य, यत्र कन्यान्तःपुरे वायुं मुक्तवा नान्यस्य प्रवेशोऽस्ति तत्र रक्षापुरुषाधिष्ठिते कथं मम 10 तया सह समागमः । तर्तिक मामसत्यवचनेन विडम्बयसि ।' रथकार आह—'मित्र, पश्य मे बुद्धिबलम्।' एवमभिधाय तत्क्ष-णात्कीलसंचारिणं वैनतेयं बाहुयुगलं वायुजनृक्षदारुणा शङ्खचकग-दापद्मान्वितं सिकरीटकोस्तुभमघटयत् । ततस्तस्मिन्कोलिकं समा-रोप्य विष्णुचिह्नितं कृत्वा कीलसंचरणविज्ञानं च दर्शयित्वा प्रोबा-15 च- 'वयस्य, अनेन विष्णुरूपेण गत्वा कन्यान्तः पुरे निशीथे तां राजकन्यामेकाकिनीं सप्तभूमिकप्रासादप्रान्तगतां मुग्धस्वभावां त्वां वासुदेवं मन्यमानां स्वकीयमिथ्यावकोक्तिभी रञ्जयित्वा वात्स्यायनो-क्तविधिना भज ।' कौलिकोऽपि तदाकण्यं तथारूपस्तत्र गत्वा तामाह-'राजपुत्रि, सुप्ता किं वा जागर्षि । अहं तव कृते समुद्रा-20 त्सानुरागो लक्ष्मीं विहायैवागतः । तत्क्रियतां मया सह समागमः इति । सापि गरुडारूढं चतुर्भुजं सायुधं कौस्तुभोपेतमवलोक्य सवि-साया शयनादुत्थाय प्रोवाच - 'भगवन् , अहं मानुषी कीटिका-शुचिः। भगवांस्रेलोक्यपावनो वन्दनीयश्च। तत्कथमेतद्युज्यते।' कौलिक आह—'सुभगे, सत्यमभिहितं भवत्या। परं किं तु राधा 25 नाम मे भार्या गोपकुलप्रसूता प्रथममासीत्, सा त्वमत्रावतीर्णा। तेनाहमत्रायातः ।' इत्युक्ता सा प्राह—'भगवन्, यद्येवं तन्मे तातं प्रार्थय । सोऽप्यविकल्पं मां तुभ्यं प्रयच्छिति ।' कौलिक आह — 'सुभगे, नाहं दर्शनपथं मानुषाणां गच्छामि । किं पुनराटापकर-णम् । त्वं गान्धवेंण विवाहेनात्मानं प्रयच्छ । नो चेच्छापं दत्त्वा सान्वयं ते पितरं भस्मसात्करिष्यामि' इति । एवमिभधाय गरुडा-दवतीर्य सन्ये पाणौ गृहीत्वा तां सभयां सल्जां वेपमानां शय्या-यामनयत् । ततश्च रात्रिशेषं यावद्वात्स्यायनोक्तिविधिना निषेव्य प्रत्यूषे स्वगृहमलक्षितो जगाम । एवं तस्य तां नित्यं सेवमानस्य कालो याति । अथ कदाचित्कञ्चकिनस्तस्या अधरोष्ठप्रवालखण्डनं दृष्ट्वा मिथः इ प्रोचुः—'अहो, पश्यतास्या राजकन्यायाः पुरुषोपभुक्ताया इव शरीरावयवा विभाव्यन्ते । तत्कथमयं सुरक्षितेऽप्यस्मिनगृह एवंविधो व्यवहारः । तद्वाज्ञे निवेदयामः ।' एवं निश्चित्य सर्वे समेत्य राजानं प्रोचुः—'देव, वयं न विद्यः । परं सुरक्षितेऽपि कन्यान्तःपुरे कश्चित्प्रविशति । तद्देवः प्रमाणम्' इति । तच्छुत्वा राजातीव 10 व्याकुलितचित्तो व्यचिन्तयत्—

> 'पुत्रीति जाता महतीह चिन्ता कसौ प्रदेयेति महान्वितर्कः । दत्त्वा सुखं प्राप्स्यति वा न वेति कन्यापितृत्वं खल्ज नाम कष्टम् ॥ २२२ ॥ 15 नद्यश्च नार्यश्च सहक्प्रभावा-स्तुल्यानि कूलानि कुलानि तासाम् । तोयैश्च दोषेश्च निपातयन्ति नद्यो हि कूलानि कुलानि नार्यः ॥ २२३ ॥

तथा च।

जननीमनो हरति जातवती परिवर्धते सह शुचा सुहृदाम् । परसात्कृतापि कुरुते मलिनं दुरतिकमा दुहितरो विषदः'॥ २२४॥

एवं बहुविधं विचिन्त्य देवीं रहः स्थां प्रोवाच—'देवि, ज्ञायतां 25 किमेते कञ्चकिनो वदन्ति। तस्य कृतान्तः कृपितो येनैतदेवं क्रियते।' देव्यपि तदाकण्यं व्याकुलीभूता सत्वरं कन्यान्तः पुरे गत्वा तां खण्डि-ताधरां नखिविलिखितशरीरावयवां दुहितरमपश्यत्। आह च—'आः पापे कुलकलङ्ककारिणि, किमेवं शीलखण्डनं कृतम्। कोऽयं

कृतान्तावलोकितस्त्वत्सकाशमभ्येति । तत्कथ्यतां ममात्रे सत्यम् ।' इति कोपाटोपविशङ्कटं वदत्यां मातरि राजपुत्री भयलजानताननं प्रोवाच—'अम्ब, साक्षान्नारायणः प्रत्यहं गरुडारूढो निश्च समायाति। चेदसत्यं मम वाक्यम्, तत्स्वचक्षुषा विलोकयतु निगृहतरा निर्शाये मगवन्तं रमाकान्तम्।' तच्छुत्वा सापि प्रहसितवदना पुलकाङ्कितसर्वाङ्गी सत्वरं गत्वा राजानमूचे—'देव, दिष्टा वर्धसे । नित्यमेव निर्शाथे भगवान्नारायणः कन्यकापार्धेऽभ्येति । तेन गान्धर्यविवाहेन सा विवाहिता । तद्य त्वया मया च रात्री वातायनगताभ्यां निर्शाधे द्रष्टन्यः, यतो न स मानुषेः सहालापं करोति ।' तच्छुत्वा हर्षितस्य 10 राज्ञस्तिद्दिनं वर्षशतप्रायमिव कथंचिज्जगाम । ततस्तु रात्रौ निभृतो भूत्वा राज्ञीसहितो राजा वातायनस्थो गगनासक्तदृष्टियीवतिष्ठति, तावत्तस्मिन्समये गरुडारूढं तं शङ्ख्यकगदापद्महस्तं यथोक्त चिह्नाङ्कितं व्योम्नोऽवतरन्तं नारायणमपश्यत् । ततः सुधापूरप्रावितमिवात्मानं मन्यमानस्तामुवाच-'प्रिये, नास्त्यन्यो धन्यतरो होके मत्तस्त्वत्तश्च 15 यत्प्रसूतिं नारायणो भजते । तत्सिद्धाः सर्वेऽस्माकं मनोरथाः। अधुना जामातृप्रभावेण सकलामपि वसुमतीं वश्यां करिप्यामि।' एवं निश्चित्य सर्वैः सीमाधिपैः सह मर्यादाव्यतिक्रममकरोत् । ते च तं मर्यादाव्यतिक्रमेण वर्तमानमालोक्य सर्वे समेत्य तेन सह विप्रहं चकुः । अत्रान्तरे स राजा देवीमुखेन तां दुहितरमुवाच-'पुत्रि, 20 त्विय दुहितारे वर्तमानायां नारायणे भगवति जामातारे स्थिते तत्किमेवं युज्यते यत्सर्वे पार्थिवा मया सह विग्रहं कुर्वन्ति । तत्सं-बोध्योऽद्य त्वया निजभर्ता, यथा मम शत्रून्व्यापादयति ।' ततस्त्या स कौलिको रात्रौ सविनयमभिहितः—'भगवन्, त्वयि जामातरि स्थिते मम तातो यच्छत्रुभिः परिभूयते तन्न युक्तम् । तत्प्रसादं 25 कृत्वा सर्वास्ताञ्शत्रून्व्यापादय ।' कौलिक आह—'सुभगे, कियन्मा-त्रास्त्वेते तव पितुः शत्रवः । तद्विश्वम्ता भव । क्षणेनापि युद्रशन-चकेण सर्वास्तिलशः खण्डयिप्यामि ।' अथ गच्छता कालेन सर्वदेशं शत्रुभिरुद्वास्य स राजा प्राकारशेषः कृतः । तथापि वासुदेवऋषघरं कौलिकमजाननाजा नित्यमेव विशेषतः कर्पूरागुरुकस्नूरिकादि-30 परिमलविशेषात्रानापकारवस्त्रपुष्पमध्यपेयांश्च प्रेषयनदुहितृमुखेन

तम्चे—'भगवन्, प्रभाते नृनं स्थानभङ्गो भविष्यति । यतो यवसेन्धनक्षयः संजातस्तथा सर्वोऽपि जनः प्रहारैर्जर्जरितदेहः संवृत्तो योद्भुमक्षमः प्रचुरो मृतश्च । तदेवं ज्ञात्वात्र काले यदुचितं भवति
तद्विधेयम्' इति । तच्छुत्वा कौलिकोऽप्यचिन्तयत्—'स्थानभङ्गे
जाते ममानया सह वियोगो भविष्यति । तस्माद्गरुडमारुद्ध सायुध- 
मात्मानमाकारो दर्शयामि । कदाचिन्मां वासुदेवं मन्यमानास्ते साराङ्का राज्ञो योद्धृभिर्हन्यन्ते । उक्तं च—

निर्विषेणापि सर्पेण कर्तव्या महती फणा । विषं भवतु मा भ्यात्फणाटोपो भयंकरः ॥ २२५ ॥ अथ यदि मम स्थानार्थमुद्यतस्य मृत्युर्भविष्यति तदपि सुन्दरतरम् । 10 उक्तं च—

> गवामर्थे ब्राह्मणार्थे स्वाम्यर्थे स्वीकृतेऽथवा । स्थानार्थे यस्त्यजेत्प्राणांस्तस्य लोकाः सनातनाः ॥ २२६ ॥

चन्द्रे मण्डलसंस्थे विगृह्यते राहुणा दिनाधीशः । शरणागतेन सार्धे विपद्पि तेजस्विना श्लाघ्या' ॥ २२७ ॥ 15

एवं निश्चित्य प्रत्यूषे दन्तधावनं कृत्वा तां प्रोवाच—'सुमगे, स-मस्तेः शत्रुभिर्हतैरतं पानं चाखादियप्यामि । किं बहुना, त्वयापि सह संगमं ततः करिप्यामि । परं वाच्यस्त्वयात्मपिता यत्प्रभाते प्रभूतेन सैन्येन सह नगरान्निप्कम्य योद्धव्यम् । अहं चाकाश-स्थित एव सर्वास्तान्निस्तेजसः करिप्यामि । पश्चात्सुखेन भवता 20 हन्तव्याः । यदि पुनरहं तान्ख्यमेव सूद्यामि तत्तेषां पापात्मनां वेकुण्ठीया गतिः स्थात् । तस्मात्ते तथा कर्तव्या यथा पलायन्तो हन्यमानाः स्वर्गं न गच्छन्ति ।' सापि तदाकण्यं पितुः समीपं गत्वा सर्व वृत्तान्तं न्यवेदयत् । राजापि तस्या वाक्यं श्रद्धानः प्रत्यूषे समुत्थाय सुसंनद्धसैन्यो युद्धार्थं निश्चकाम । कौलिकोऽपि मरणे 25 कृतनिश्चयश्चापपाणिर्गगनगतिर्गरुडारूढो युद्धाय प्रस्थितः । अत्रान्तरं भगवता नारायणेनातीतानागतवर्तमानवेदिना स्मृतमात्रो वैनतेयः सं-प्राप्तो विहस्य प्रोक्तः—'भो गरुत्मन्, जानासि त्वं यन्मम रूपेण

कौिलको दारुमयगरुडे समारूढो राजकन्यां कामयते।' सोऽब्रवी-त्-'देव, सर्वं ज्ञायते तचेष्टितम् । तरिंक कुर्मः सांपतम् ।' श्रीभ-गवानाह—'अद्य कौलिको मरणे कृतनिश्चयो विहितनियमो युद्धार्थे विनिर्गतः । स नूनं प्रधानक्षत्रियशराहतो निधनमेप्यति । तस्मिन्हते 5 सर्वो जनो विद्ण्यिति यत्प्रभूतक्षत्रियैर्मिलित्वा वासुदेवो गरुडश्च निपातितः । ततः परं लोकोऽयमावयोः पूजां न करिप्यति । ततस्त्वं द्वततरं तत्र दारुमयगरुडे संक्रमणं कुरु। अहमपि कौलि-कशरीरे प्रवेशं करिष्यामि । येन स शत्रून्व्यापादयति । ततश्च शत्रुवधादावयोर्माहात्म्यवृद्धिः स्यात् । अथ गरुडे तथेति प्रतिपन्ने 10 श्रीभगवात्रारायणस्तच्छरीरे संक्रमणमकरोत् । ततो भगवन्माहात्म्येन गगनस्थः स कौलिकः शङ्खचकगदाचापचिह्नितः क्षणादेव लीलयेव समस्तानपि प्रधानक्षत्रियात्रिस्तेजसश्चकार । ततस्तेन राज्ञा खसै-न्यपरिवृतेन संग्रामे जिता निहताश्च ते सर्वेऽपि शत्रवः । जातश्च लोकमध्ये प्रवादो यथानेन विष्णुजामातृप्रभावेण सर्वे शत्रवो 15 निहता इति । कौलिकोऽपि तान्हतान्हष्ट्वा प्रमुदितमना गगनाद्वती-र्णः सन्, यावद्राजामात्यपौरलोकास्तं नगरवास्तव्यं कौलिकं पश्यन्ति । ततः पृष्टः 'किमेतत्' इति । ततः सोऽपि मूलादारभ्य सर्वे प्राग्व-त्तान्तं न्यवेदयत् । ततश्च कौलिकसाहसानुरञ्जितमनसा शत्रुवधादवा-प्ततेजसा राज्ञा सा राजकन्या सकलजनप्रत्यक्षं विवाह विधिना तस्म 20 समर्पिता देशश्च पदतः । कौलिकोऽपि तया सार्धं पञ्चप्रकारं जीव-लोकसारं विषयसुखमनुभवन्कालं निनाय। अतस्तूच्यते — 'सुप्रयु-क्तस्य दम्भस्य' इति ॥ तच्छुत्वा करटक आह—'भद्र, अस्त्येवम् । परं तथापि महन्मे भयम् । यतो बुद्धिमान्संजीवको रौद्रश्च सिंहः । यद्यपि ते बुद्धिपागल्भ्यं तथापि त्वं पिङ्गलकात्तं वियोजयितुमसमर्थ 25 एव। 'दमनक आह—'भ्रातः, असमर्थोऽपि समर्थ एव। उक्तं च-

उपायेन हि यत्कुर्यात्तन शक्यं पराक्रमैः । काक्या कनकसूत्रेण कृष्णसर्पो निपातितः' ॥ २२८ ॥ करटक आह—'कथमेतत् ।' सोऽब्रवीत्—

## कथा ६।

अस्ति कस्मिश्चित्प्रदेशे महान्यप्रोधपादपः । तत्र वायसदम्पती प्रतिवसतः सा । अथ तयोः प्रसवकाले वृक्षविवरात्रिष्कम्य कृष्ण-सर्पः सदैव तदपत्यानि मक्षयति । ततस्तौ निर्वेदादन्यवृक्षम्लिनवा-सिनं प्रियमुहृदं शृगालं गत्वोचतुः—'भद्र, किमेवंविधे संजात आ-5 वयोः कर्तव्यं भवति । एवं तावहुष्टात्मा कृष्णसर्पो वृक्षविवरात्रिग-त्यावयोबीलकान्भक्षयति । तत्कथ्यतां तद्रक्षार्थं कश्चिदुपायः ।

यस्य क्षेत्रं नदीतीरे भार्या च परसंगता । ससर्पे च गृहे वासः कथं स्यात्तस्य निर्वृतिः ॥ २२९ ॥

अन्यच ।

10

सर्पयुक्ते गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः । यद्वामान्ते वसेत्सर्पस्तस्य स्यात्प्राणसंशयः ॥ २३० ॥

अस्माकमपि तत्रस्थितानां प्रतिदिनं प्राणसंशयः'। स आह—'नात्र विषये खल्पोऽपि विषादः कार्यः। नूनं स छुब्धो नोपायमन्तरेण

वध्यः स्यात् ।

15

उपायेन जयो याद्यिपोस्तादङ्ग हेतिभिः । उपायज्ञोऽल्पकायोऽपि न शूरैः परिभूयते ॥ २३१॥

तथा च।

भक्षयित्वा बहून्मत्स्यानुत्तमाधममध्यमान् । अतिलौल्याद्धकः कश्चिन्मृतः कर्कटकप्रहात्'॥ २३२॥ 20 तावूचतुः—'कथमेतत् ।' सोऽब्रवीत्—

## कथा ७।

अस्ति कसिंश्चिद्धनप्रदेशे नानाजलचरसनाथं महत्सरः। तत्र च कृताश्रयो वक एको वृद्धभावमुपागतो मत्स्यान्व्यापादयितुमसमर्थः। तत्रश्च क्षुत्क्षामकण्ठः सरस्तीर उपविष्टो मुक्ताफलप्रकरसदृशैरश्चपवाहै-25 धरातलमभिषिञ्चन्ररोद। एकः कुलीरको नानाजलचरसमेतः समेत्य तस्य दुःखेन दुःखितः सादरमिदमूचे—'माम, किमद्य त्वया ना-हारावृत्तिरनुष्टीयते। केवलमश्चपूर्णनेत्राभ्यां सनिःश्चासेन स्थीयते।' ५ पंचतः

स आह—'वत्स, सत्यमुपलक्षितं भवता। मया हि मत्स्यादनं प्रति परमवराग्यतया सांप्रतं प्रायोपवेशनं कृतम्, तेनाहं समीपगतानिष मत्स्यान्न भक्षयामि।' कुलीरकस्तच्छुत्वा प्राह—'माम, किं तद्वै-राग्यकारणम्।' स प्राह—'वत्स, अहमस्मिन्सरिस जातो वृद्धिं गतश्च। तन्मयतच्छुतं यद्वादशवार्षिक्यनावृष्टिः संपद्यते लग्ना।' कुलीरक आह—'कस्मातच्छुतम्।' बक आह—'दैवज्ञमुखात्। एष शनैश्चरो हि रोहिणीशकटं भित्त्वा भौमं गुकं च प्रयास्यति। उक्तं च वराहिमिहिरेण—

यदि भिन्ते सूर्यसुतो रोहिण्याः शकटमिह छोके।

10 द्वादश वर्षाणि तदा नहि वर्षति वासवो भूमो ॥ २३३॥

तथा च—

प्राजापत्ये शकटे भिन्ने कृत्वैव पातकं वसुधा। भस्मास्थिशकलकीर्णा कापालिकमिव त्रतं धत्ते॥ २३४॥ तथा च।

रोहिणीशकटमर्कनन्दनश्रेद्धिनत्ति रुधिरोऽथवा शशी।
किं वदामि तदनिष्टसागरे
सर्वलोकमुपयाति संक्षयः॥ २३५॥
रोहिणीशकटमध्यसंस्थिते

चन्द्रमस्यशरणीकृता जनाः । कापि यान्ति शिशुपाचिताशनाः सूर्यतप्तमिदुराम्बुपायिनः ॥ २३६ ॥

तदेतत्सरः खल्पतोयं वर्तते । शीघं शोषं यास्यति । अस्मिञ्गुप्के येः सहाहं वृद्धिं गतः, सदैव कीडितश्च, ते सर्वे तोयाभावान्नाशं या
उ स्थन्ति । तत्तेषां वियोगं द्रष्टुमहमसमर्थः । तेनैतत्प्रायोपयेशनं कृतम् । सांप्रतं सर्वेषां खल्पजलाशयानां जलचरा गुरुजलाशयेषु खम्बजनैनीयन्ते । केचिच मकरगोधाशिशुमारजलहम्तिप्रभृतयः स्वयमेव गच्छन्ति । अत्र पुनः सरित ये जलचराम्ने निश्चिन्ताः सन्ति ।
तेनाहं विशेषादोदिमि यद्वीजशेषमात्रमप्यत्र नोद्धरिप्यति ।' ततः स

तदाकर्ण्यान्येषामपि जलचराणां तत्तस्य वचनं निवेदयामास । अथ ते सर्वे भयत्रस्तमनसो मत्स्यकच्छपप्रभृतयस्तमभ्युपेत्य पप्रच्छः-'माम, अस्ति कश्चिदुपायो येनासाकं रक्षा भवति ।' वक आह — 'अस्त्यस्य जलाशयस्य नातिदूरे प्रभूतजलसनाथं सरः पद्मिनीखण्ड-मण्डितं यच्चतुर्विशत्यापि वर्षाणामनृष्ट्या न शोषमेप्यति । तद्यदि मम 5 पृष्ठं कश्चिदारोहित तदहं तं तत्र नयामि ।' अथ ते तत्र विश्वास-मापनाः 'तात, मातुल, भ्रातः' इति बुवाणाः 'अहं पूर्वमहं पूर्वम्'इति समन्तात्परितस्थः। सोपि दुष्टाशयः क्रमेण तान्पृष्ठ आरोप्य ज-लाशयस्य नातिदूरे शिलां समासाच तस्यामाक्षिप्य स्वेच्छया भक्ष-यित्वा भूयोऽपि जलाशयं समासाद्य जलचराणां मिध्यावार्तासंदेश-10 कैर्मनांसि रञ्जयन्नित्यामिषाहारवृत्तिमकरोत्। अन्यस्मिन्दिने च कुलीरकेणोक्तः 'माम, मया सह ते प्रथमः खेहसंभाषः संजातः। तितंक मां परित्यज्यान्यान्यसि । तसाद्द्य मे प्राणत्राणं कुरु। तदाकण्यं सोऽपि दुष्टाशयश्चिन्तितवान्—'निर्विण्णोऽहं मत्स्यमांसा-दनेन । तद्दौनं कुलीरकं व्यञ्जनस्थाने करोमि ।' इति विचिन्त्य तं 15 पृष्ठे समारोऽप्य तां वध्यशिलामुह्दिय प्रस्थितः । कुलीरकोऽपि दूरा-देवास्थिपर्वतं शिलाश्रयमवलोक्य मत्स्यास्थीनि परिज्ञाय तमप्रच्छत्— 'माम, कियद्दे स जलाशयः। मदीयभारेणातिश्रान्तस्त्वम्। तत्क-थय।' सोऽपि मन्दर्धार्जलचरोऽयमिति मत्वा स्थले न प्रभवतीति सस्मितमिदमाह—'कुलीरक, कुतोऽन्यो जलाशयः। मम प्राणया-20 त्रेयम् । तस्मात्सर्यतामात्मनोऽभीष्टदेवता । त्वामप्यस्यां शिलायां निक्षिप्य भक्षयिप्यामि ।' इत्युक्तवति तस्मिन्सवदनदंशद्वयेन मृणालनालधवलायां मृदुग्रीवायां गृहीतो मृतश्च । अथ स तां बक्यीवां समादाय शनैः शनैस्तज्जलाशयमाससाद । ततः सर्वेरेव जलचरैः पृष्टः—'भोः कुलीरक, किं निवृत्तस्त्वम् । स मातुलोऽपि 25 नायातः । तत्कं चिरयति । वयं सर्वे सोत्सुकाः कृतक्षणास्तिष्ठामः ।' एवं तैरभिहिते कुलीरकोऽपि विहस्योवाच—'मूर्खाः सर्वे जलच-रास्तेन मिथ्यावादिना बञ्चयित्वा नातिदूरे शिलातले प्रक्षिप्य मिक्ष-ताः । तन्ममायुः रोषतया तस्य विश्वासवातकस्याभिप्रायं ज्ञात्वा प्रीवे-यमानीता। तद्छं संभ्रमेण। अधुना सर्वज्ञ चराणां क्षेमं भविष्यति।' 30

अतोऽहं ब्रवीमि—'भक्षयित्वा बहूनमत्स्यान्' इति ॥ वायस आह— 'भद्र, तत्कथय कथं स दुष्टसपीं वधमुपैप्यति ।' शृगाल आह— 'गच्छतु भवान्किचिन्नगरं राजाधिष्ठानम् । तत्र कस्यापि धनिनो रा-जामात्यादेः प्रमादिनः कनकसूत्रं हारं वा गृहीत्वा तत्कोटरे प्रक्षिप, 5 येन सर्पस्तद्रहणेन वध्यते ।'

अथ तत्क्षणात्काकः काकी च तदाकण्यात्मेच्छयोत्पतितौ । त-तश्च काकी किंचित्सरः प्राप्य यावत्पश्यति, तावत्तन्मध्ये कस्यचि-द्राज्ञोऽन्तःपुरं जलासन्नं न्यस्तकनकसूत्रं मुक्तमुक्ताहारवस्नाभरणं ज-लकीडां कुरुते । अथ सा वायसी कनकसूत्रमेकमादाय स्वगृहामि-10 मुखं प्रतस्थे । ततश्च कञ्चकिनो वर्षधराश्च तन्नीयमानमुपलक्ष्य गृहीतलगुडाः' सत्वरमनुययुः । काक्यपि सर्पकोटरे तत्कनकसूत्रं प्रक्षिप्य सुदूरमवस्थिता । अथ यावद्राजपुरुषास्तं वृक्षमारु तत्को-टरमवलोकयन्ति, तावत्कृष्णसर्पः प्रसारितभोगस्तिष्ठति ॥ ततस्तं ल-गुडप्रहारेण हत्वा कनकसूत्रमादाय यथाभिलितं स्थानं गताः । वा-15 यसदम्पती अपि ततः परं सुखेन वसतः । अतोऽहं ब्रवीमि—'उ-पायेन हि यत्कुर्यात्' इति ॥ तन्न किंचिदिह बुद्धिमतामसाध्यमस्ति । उक्तं च—

यस्य बुद्धिर्वलं तस्य निर्बुद्धेस्तु कृतो बलम् । वने सिंहो मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः' ॥ २३७॥ 20 करटक आह—'कथमेतत् ।' स आह—

#### कथा ८।

कसिंश्चिद्वने भासुरको नाम सिंहः प्रतिवसति स्म । अथामी वीर्यातिरेकान्नित्यमेवानेकान्मगशशकादीन्व्यापाद्यन्नोपरराम । अथान्येयुस्तद्वनजाः सर्वे सारङ्गवराहमहिषशशकादयो मिलित्वा तमभ्युपत्य 25 प्रोत्तः—'स्वामिन्, किमनेन सकल्मगवधेन नित्यमेव, यतम्ववंकनापि मृगेण तृप्तिभेवति तत्क्रियतामस्माभिः सह समयधर्मः । अद्य-प्रभृति तवात्रोपविष्टस्य जातिक्रमेण प्रतिदिनमेको मृगो मक्षणार्थं समेप्यति । एवं कृते तव तावत्प्राणयात्रा क्रेशं विनापि भविष्यति, अस्माकं च पुनः सर्वोच्छेदनं न स्यान् । तदेष राजधर्मोऽनुष्टीयताम्।

शनैः शनैश्च यो राज्यमुपभुक्के यथाबलम्। रसायनमिव पाज्ञः स पुष्टिं परमां व्रजेत् ॥ २३८ ॥ विधिना मन्नयुक्तेन रूक्षापि मथितापि च । प्रयच्छति फलं भूमिररणीव हुताशनम् ॥ २३९ ॥ प्रजानां पालनं शस्यं स्वर्गकोशस्य वर्धनम् । पीडनं धर्मनाशाय पापायायशसे स्थितम् ॥ २४० ॥ गोपालेन प्रजाधेनोर्वित्तदुग्धं शनैः शनैः। पालनात्पोषणाद्भाद्यं न्याय्यां वृत्तिं समाचरेत् ॥ २४१ ॥ अजामिव प्रजां मोहाद्यो हन्यात्पृथिवीपतिः। तस्यैका जायते तृप्तिर्न द्वितीया कथंचन ॥ २४२ ॥ 10 फलार्थी नृपतिर्लोकान्पालयेचलमास्थितः। दानमानादितोयेन मालाकारोऽङ्करानिव ॥ २४३॥ नपदीपो धनस्नेहं प्रजाभ्यः संहरत्रपि । आन्तरस्थैर्गुणैः ग्रुभैर्रुक्ष्यते नैव केनचित् ॥ २४४ ॥ यथा गौर्दु हाते काले पाल्यते च तथा प्रजा। 15 सिच्यते चीयते चैव लता पुष्पफलपदा ॥ २४५ ॥ यथा बीजाङ्करः सूक्ष्मः प्रयत्नेनाभिरक्षितः । फलपदो भवेत्काले तद्वलोकः सुरक्षितः ॥ २४६ ॥ हिरण्यधान्यरतानि यानानि विविधानि च। तथान्यद्पि यत्किचित्प्रजाभ्यः स्यान्महीपतेः ॥ २४७ ॥ लोकानुग्रहकर्तारः प्रवर्धन्ते नरेश्वराः । लोकानां संक्षयाचैव क्षयं यान्ति न संशयः ॥ २४८॥ अथ तेषां तद्वचनमाकर्ण्य भासुरक आह—'अहो सत्यमभिहितं भवद्भिः । परं यदि ममोपविष्टस्यात्र नित्यमेव नैकः श्वापदः समाग-मिप्यति, तन्नूनं सर्वानिप भक्षयिष्यामि ।' अथ ते तथैव प्रतिज्ञाय 25 निर्वृतिभाजस्तत्रैव वने निर्भयाः पर्यटन्ति । एकश्च प्रतिदिनं क्रमेण याति । वृद्धो वा, वैराग्ययुक्तो वा, शोकयस्तो वा, पुत्रकलत्रनाश-भीतो वा, तेषां मध्यात्तस्य भोजनार्थं मध्याह्समय उपतिष्ठते ।

अथ कदाचिजातिकमाच्छशकस्यावसरः समायातः । स समस्त-मृगैः प्रेरितोऽनिच्छन्नपि मन्दं मन्दं गत्वा तस्य वधोपायं चिन्तयन्वे- 30

30

लातिकमं कृत्वा व्याकुलितहृद्यो यावद्गच्छति तावन्मार्गे गच्छता कृपः संदृष्टः । यावत्कूपोपरि याति तावत्कूपमध्य आत्मनः प्रतिबिम्बं दद्शे । हृष्ट्या च तेन हृद्ये चिन्तितम् - 'यद्गव्य उपायोऽस्ति । अहं भासुरकं प्रकोप्य खबुद्धास्मिन्कूपे पातयिप्यामि ।' अथासौ इ दिनशेषे भासुरकसमीपं प्राप्तः। सिंहोऽपि वेलातिक्रमेण क्षुत्क्षामकण्ठः कोपाविष्टः सृक्कणी परिलेलिहद्यचिन्तयत्—'अहो, पातराहाराय निः सत्त्वं वनं मया कर्तव्यम् । एवं चिन्तयतस्तस्य शशको मन्दं मन्दं गत्वां प्रणम्य तस्याग्रे स्थितः । अथ तं प्रज्वितितत्मा भासुरको भत्स्य-न्नाह—'रे शशकाधम, एकतस्तावत्त्वं लघुः प्राप्तोऽपरतो वेलातिक्रमे-10 ण । तदसादपराधात्त्वां निपात्य प्रातः सकलान्यपि मृगकुलान्युच्छे-द्यिप्यामि'। अथ शशकः सविनयं प्रोवाच-'स्वामिन्, नापराधो मम, न च सत्त्वानाम् । तच्छ्रयतां कारणम् ।' सिंह आह - 'सत्वरं निवेदय यावन्मम दंष्ट्रान्तर्गतो न भवान्भविष्यति' इति । शशक आह—'खामिन्, समस्तमृगैरद्य जतिक्रमेण मम लघुतरस्य प्रस्तावं 15 विज्ञाय ततोऽहं पञ्चशशकैः समं प्रेषितः । ततश्चाहमागच्छन्नन्तराले महता केनचिद्परेण सिंहेन विवरान्निर्गत्याभिहितः —'रे, क प्रस्थि-ता यूयम् । अभीष्टदेवतां सारत ।' ततो मयाभिहितम् - 'वयं खामिनो भासुरकसिंहस्य सकाश आहारार्थं समयधर्मेण गच्छामः।' ततस्तेनाभिहितम्—'यद्येवं तार्हि मदीयमेतद्वनम् । मया सह समय-20 धर्मेण समस्तेरपि श्वापदैर्वर्तितन्यम् । चौररूपी स भागुरकः । अथ यदि सोऽत्र राजा, ततो विश्वासम्याने चतुरः शशकानत्र धृत्वा तमा-हूय दुततरमागच्छ । येन यः कश्चिदावयोर्मध्यात्पराक्रमेण राजा भविष्यति स सर्वानेतान्भक्षयिप्यति' इति । ततोऽहं तेनादिष्टः म्वा-मिसकाशमभ्यागतः । एतद्वेलाव्यतिकसकारणम् । तदत्र स्वामी प्रमा-25 णम् ।' तच्छत्वा भागुरक आह - 'भद्र, यद्येवं तत्सत्वरं दर्शय मे तं चौरसिंहं, येनाहं मृगकोपं तस्योपरि धित्वा स्वस्थो भवामि। उक्तं च भूमिर्मित्रं हिरण्यं च विद्यहस्य फलत्रयम्।

भूमिर्मित्रं हिरण्यं च विद्यहस्य फलत्रयम् । नाम्त्येकमपि यद्येषां न तं कुर्यात्कथंचन ॥ २४९ ॥ यत्र न स्यात्फर्नं भृरि यत्र च स्यात्पराभवः । न तत्र मिनिमान्युद्धं समुत्पाद्य समाचरेत्' ॥ २५० ॥ शशक आह—'स्वामिन्, सत्यमिदम् । स्वन्मिहेतोः परिभवाच युध्यन्ते क्षत्रियाः । परं स दुर्गाश्रयः । दुर्गान्निष्कम्य वयं तेन वि-कम्भिताः । ततो दुर्गस्थो दुःसाध्यो भवति रिपुः । उक्तं च —

न गजानां सहस्रेण न च रुक्षेण वाजिनाम् ।

यत्कृत्यं साध्यते राज्ञां दुर्गणैकेन सिद्धाति ॥ २५१ ॥

शतमेकोऽपि संघते प्राक्तारस्थो धनुर्धरः ।

तस्मादुर्गं प्रशंसन्ति नीतिशास्त्रविचक्षणाः ॥ २५२ ॥

पुरा गुरोः समादेशाद्धिरण्यकिशपोर्भयात् ।

शकेण विहितं दुर्गं प्रभावाद्विश्वकर्मणः ॥ २५३ ॥

तेनापि च वरो दत्तो यस्य दुर्गं स भूपतिः ।

विजयी स्यात्ततो भूमौ दुर्गाणि स्युः सहस्रशः ॥ २५४ ॥

दंष्ट्राविरहितो नागो मदहीनो यथा गजः ।

सर्वेषां जायते वश्यो दुर्गहीनस्तथा नृपः' ॥ २५५ ॥

तच्छ्रत्वा भासुरक आह—'भद्र, दुर्गस्थमि दर्शय तं चौरिसंहं येन

जातमात्रं न यः शत्रुं रोगं च प्रशमं नयेत्। महाबलोऽपि तेनैव वृद्धिं प्राप्य स हन्यते ॥ २५६॥

तथा च।

व्यापादयामि । उक्तं च

उत्तिष्ठमानस्तु परो नोपेक्ष्यः पथ्यमिच्छता । समी हि शिष्टैराम्नाती वर्त्स्यन्तावामयः स च ॥ २५७ ॥ 20 अपि च ।

> उपेक्षितः क्षीणबलोऽपि रात्रुः प्रमाददोषात्पुरुषैर्मदान्धेः । साध्योऽपि भृत्वा प्रथमं ततोऽसा-वसाध्यतां व्याधिरिव प्रयाति ॥ २५८॥

25

तथा च।

आत्मनः शक्तिमुद्रीक्ष्य मानोत्साहं च यो व्रजेत् । बहुन्हन्ति स एकोऽपि क्षत्रियान्भार्गवो यथा' ॥ २५९ ॥ शशक आह — 'अस्त्येतत् । तथापि बलवान्स मया दृष्टः । तन्न यु-ज्यते स्वामिनस्तस्य सामर्थ्यमविदित्वा गन्तुम् । उक्तं च— अविदित्वात्मनः शक्ति परस्य च समुत्मुकः।
गच्छन्नभिमुखो नाशं याति वही पतङ्गवत् ॥ २६०॥
यो बलात्प्रोन्नतं याति निहन्तुं सबलोऽप्यरिम्।
विमदः स निवर्तेत शीर्णदन्तो गजो यथा'॥ २६१॥

5 भासुरक आह—'भोः, किं तवानेन व्यापारेण । दर्शय मे तं दुर्गस्थमि ।' अथ शशक आह—'यद्येवं तर्द्धागच्छतु स्वामी ।' एवमुक्त्वाग्ने व्यवस्थितः । ततश्च तेनागच्छता यः कूपो दृष्टोऽभ्तमेव कूपमासाद्य भासुरकमाह—'स्वामिन्, कस्ते प्रतापं सोतुं
समर्थः । त्वां दृष्ट्वा दूरतोऽपि चौरसिंहः प्रविष्टः स्वं दुर्ग10 म् । तदागच्छ येन दर्शयामि' इति । भासुरक आह—'दर्शय मे दुर्गम् ।' तदनु द्शितस्तेन कूपः । ततः सोऽपि मूर्खः
सिंहः कूपमध्य आत्मप्रतिबिम्बं जलमध्यगतं दृष्ट्वा सिंहनादं
मुमोच । ततः प्रतिशब्देन कूपमध्याद्विगुणतरो नादः समुतिथतः । अथ तेन तं शत्रुं मत्वात्मानं तस्योपि प्रक्षिप्य प्राणाः

15 परित्यक्ताः । शशकोऽपि हृष्टमनाः सर्वमृगानानन्य तैः सह प्रश-स्यमानो यथासुखं तत्र वने निवसति स्म । अतोऽहं ब्रवीमि—'यस्य बुद्धिवलं तस्य' इति ॥ तद्यदि भवान्कथयति, तत्तत्रैव गत्वा तयोः स्वबुद्धिप्रभावेण मैत्रीभेदं करोमि।' करटक आह—'भद्र, यद्येवं तर्हि गच्छ । शिवास्ते पन्थानः सन्तु । यथाभिषेतमनुष्टीयताम् ।'

20 अथ दमनकः संजीवकवियुक्तं पिङ्गलकमवलोक्य तत्रान्तरे प्रणम्याप्रे समुपविष्टः। पिङ्गलकोऽपि तमाह—'भद्र, किं चि-रादृष्टः। दमनक आह—'न किंचिद्देवपादानामस्माभिः प्रयोजनम्, तेनाहं नागच्छामि। तथापि राजप्रयोजनविनाशमवलोक्य संद्र्यमान्हद्रयो व्याकुलतया स्वयमेवाभ्यागतो वक्तम्। उक्तं च—

25 प्रियं वा यदि वा द्वेष्यं ग्रुमं वा यदि वाऽग्रुमम् । अपृष्टोऽपि हितं वक्ष्येद्यस्य नेच्छेत्पराभवम्' ॥ २६२ ॥

अथ तस्य साभिपायं वचनमाकण्यं पिक्कलक आह — 'किं वक्तुमना भवान् । तत्कथ्यतां यत्कथनीयमस्ति ।' स प्राह्— 'देव, संजीवको युप्मत्पादानामुपरि द्रोहबुद्धिरिति । विश्वासगतस्य मम विजन इद- माह—'भो दमनक, दृष्टा मयास्य पिङ्गलकस्य सारासारता। तदह-मेनं हत्वा सकलमृगाधिपत्यं त्वत्साचिव्यपदवीसमन्वितं करिष्यामि। पिङ्गलकोऽपि तद्वज्ञसारप्रहारसदृशं दारुणं वचः समाकण्यं मोह-मुपगतो न किंचिदप्युक्तवान्। दमनकोऽपि तस्य तमाकारमालोक्य चिन्तितवान्—'अयं तावत्संजीवकनिबद्धरागः, तन्नूनमनेन मन्निणा क राजा विनाशमवाप्स्यति' इति। उक्तं च—

एकं भूमिपतिः करोति सचिवं राज्ये प्रमाणं यदा तं मोहाच्छ्यते मदः स च मदाद्दास्येन निर्विद्यते । निर्विण्णस्य पदं करोति हृदये तस्य स्वतन्नस्पृहा

खातहयस्पृहया ततः सः नृपतेः प्राणेष्विभद्वद्यते ॥ २६३ ॥ १० तत्किमत्र युक्तम्' इति । पिङ्गलकोऽपि चेतनां समासाद्य कथ-मिप तमाह—'संजीवकस्तावत्प्राणसमो भृत्यः । स कथं ममोपिर द्रोहबुद्धि करोति ।' दमनक आह—'देव, भृत्योऽभृत्य इत्यनैका-नितकमेतत् । उक्तं च—

न सोऽस्ति पुरुषो राज्ञां यो न कामयते श्रियम् । <sup>15</sup> अशक्ता एव सर्वत्र नरेन्द्रं पर्युपासते ॥ २६४ ॥' पिङ्गलक आह—'भद्र, तथापि मम तस्योपरि चित्तवृत्तिने विकृतिं याति । अथवा साध्विदमुच्यते—

अनेकदोषदुष्टोऽपि कायः कस्य न वल्लभः । कुर्वन्नपि व्यलीकानि यः प्रियः प्रिय एव सः ॥ २६५ ॥' 20 दमनक आह—'अत एवायं दोषः । उक्तं च— यस्मिन्नेवाधिकं चक्षुरारोपयति पार्थिवः ।

अकुलीनः कुलीनो वा स श्रियो भाजनं नरः ॥ २६६ ॥ अपरं केन गुणिविशेषण स्वामी संजीवकं निर्गुणकमि निकटे धारय-ति । अथ देव, यद्येवं चिन्तयिस महाकायोऽयम् । अनेन रिपून्व्या-25 पादियप्यामि । तदसान्न सिध्यति, यतोऽयं शष्पभोजी । देवपादानां पुनः शत्रवो मांसाशिनः । तद्विपुसाधनमस्य साहाय्येन न भवति । तस्मादेनं दूपियत्वा हन्यताम्' इति । पिङ्गलक आह—

10

'उक्तो मवति यः पूर्व गुणवानिति संसदि । तस्य दोषो न वक्तव्यः प्रतिज्ञाभक्तर्भारुणा ॥ २६७ ॥ अन्यच । मयास्य तव वचनेनाभयप्रदानं दत्तम् । तत्कथं स्वयमेव व्यापादयामि । सर्वथा संजीवकोऽयं सुहृदस्माकम् । न तं प्रति

5कश्चिन्मन्युरिति । उक्तं च-

इतः स दैत्यः प्राप्तश्रीनेत एवाईति क्षयम् । विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य ख्यं छेतुमसांप्रतम् ॥ २६८ ॥ आदौ न वा प्रणयिनां प्रणयो विधेयो

दत्तोऽथवा प्रतिदिनं परिपोषणीयः।

उत्क्षिप्य यत्क्षिपति तत्प्रकरोति रुजां

भूमौ स्थितस्य पतनाद्भयमेव नास्ति ॥ २६९ ॥ उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः । अपकारिषु यः साधुः स साधुः सद्भिरुच्यते ॥ २७० ॥

तद्रोहबुद्धेरिप मयास्य न विरुद्धमाचरणीयम् ।' दमनक आह— 15 'स्वामिन्, नैष राजधर्मो यद्रोहबुद्धेरिप क्षम्यते । उक्तं च—

> तुल्यार्थं तुल्यसामर्थं मर्मज्ञं व्यवसायिनम् । अर्धराज्यहरं मृत्यं यो न हन्यात्स हन्यते ॥ २७१॥

अपरं त्वयास्य सखित्वात्सर्वोऽपि राजधर्मः परित्यक्तः। राजधर्माभा-वात्सर्वोऽपि परिजनो विरक्तिं गतः। यः संजीवकः शप्पभोजी, 20 भवान्मांसादः, तव प्रकृतयश्च । यत्तवावध्यव्यवसायबाद्यं कृतस्तासां मांसाशनम् । यद्दितास्तास्त्वां त्यक्त्वा यास्यन्ति । ततोऽपि त्वं विनष्ट एव। अस्य संगत्या पुनस्ते न कदाचिदाखेटके मतिभीविष्यति । उक्तं च—

याहशैः सेन्यते भृत्यैर्यादशांश्चोपमेवते ।

कदाचित्रात्र संदेत्म्ताहम्भवति पृरुषः ॥ २७२ ॥

तथा च ।

संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते मुक्ताकारतया तदेव निलनीपत्रस्थितं राजते । स्वातौ सागरशुक्तिकुञ्जिपतितं तज्जायते मौक्तिकं प्रायेणाधममध्यमोत्तमगुणः संवासतो जायते ॥ २७३॥ तथा च ।

असतां सङ्गदोषेण साधवो यान्ति विकियाम् ।
दुर्योधनप्रसङ्गेन भीष्मो गोहरणे गतः ॥ २०४ ॥ 5
अतएव सन्तो नीचसङ्गं वर्जयन्ति । उक्तंच—
न द्यविज्ञातशीलस्य प्रदातन्यः प्रतिश्रयः ।
मत्कुणस्य च दोषेण हता मन्दविसर्पिणी' ॥ २०५ ॥
पिङ्गलक आह—'कथमेतत् ।' सोऽत्रवीत्—

#### कथा ९।

10

अस्ति कस्यचिन्महीपतेः कासंभिश्चत्स्थाने मनोरमं शयनस्थानम् ।
तत्र शुक्कतरपटयुगलमध्यसंस्थिता मन्दिवसिर्पणी नाम श्वेता यूका
प्रतिवसित स्म । सा च तस्य महीपते रक्तमास्वादयन्ती सुखेन कालं
नयमाना तिष्ठति । अन्येद्युश्च तत्र शयने कचिद्धाम्यन्निमुखो नाम
मत्कुणः समायातः । अथ तं दृष्ट्वा सा विषण्णवदना प्रोवाच—'भो 15
अग्निमुख, कुतस्त्वमत्रानुचितस्थाने समायातः । तद्यावन्न कश्चिद्धक्ति,
तावच्छीवं गम्यताम्' इति । स आह—'भगवित, गृहागतस्थासाधोरिप नैतद्युज्यते वक्तुम् । उक्तं च—

एद्यागच्छ समाश्वसासनिमदं कस्माचिरादृश्यसे

का वार्ता न्वतिदुर्बलोऽसि कुशलं प्रीतोऽस्मि ते दर्शनात्। 20 एवं नीचजनेऽपि युज्यति गृहं प्राप्ते सतां सर्वदा

धर्माऽयं गृहमेधिनां निगदितः सार्तेर्रुधः स्वर्गदः ॥ २७६॥ अपरं मयानेकमानुषाणामनेकिविधानि रुधिराण्यास्वादितान्याहारदो-षात्कटुतिक्तकषायाम्लरसास्वादानि, न च मया कदाचिन्मधुररक्तं समास्वादितम् । तद्यदि त्वं प्रसादं करोषि, तदस्य नृपतेर्विविधव्य-25 ज्ञनान्नपानचोष्यलेखस्वाद्वाहारवशादस्य शरीरे यन्मिष्टं रक्तं संजातम्, तदास्वादनेन सौष्ट्यं संपादयामि जिह्वायाः' इति । उक्तं च—

रङ्गस्य नृपतेर्वापि जिह्वासीरूयं समं स्मृतम् । तन्मात्रं च स्मृतं सारं यद्र्थं यतते जनः ॥ २७७॥

यद्येव न भवेलोके कर्म जिह्नाप्रतृष्टिदम् । तन्न भृत्यो भवेत्कश्चित्कस्यचिद्वशगोऽथवा ॥ २७८ ॥ यद्सत्यं वदेन्मत्यों यद्वाऽसेव्यं च सेवते । यद्रच्छति विदेशं च तत्सर्वमुद्रार्थतः ॥ २७९ ॥

तत्र त्वयैकाकिन्यास्य भूपते रक्तभोजनं कर्जुं युज्यते।' तच्छुत्वा मन्द्विसिपिण्याह—'भो मत्कुण, अहमस्य नृपतेर्निद्रावशं गतस्य रक्तमास्वाद्यामि। पुनस्त्वमिष्मसुखध्यपलश्च। तचिद्र मया सह रक्त-पानं करोषि तितिष्ठ। अभीष्टतरं रक्तमास्वाद्य।' सोऽब्रवीत्—10 'भगवित, एवं करिष्यामि। यावत्त्वं नास्वाद्यसि प्रथमं नृपरक्तम्, तावन्मम देवगुरुकृतः शपथः स्यात्, यदि तदास्वाद्यामि।' एवं तयोः परस्परं वदतोः स राजा तच्छयनमासाद्य प्रसुप्तः। अथसौ मत्कुणो जिह्वालौल्यप्रकृष्टौत्सुक्याजायतमपि तं महीपितमद्शत्। अथवा साध्विदमुच्यते—

स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कर्तुमन्यथा।
सुतप्तमपि पानीयं पुनर्गच्छति शीतताम्॥ २८०॥
यदि स्याच्छीतलो वह्निः शीतांशुर्दहनात्मकः।
न स्वभावोऽत्र मर्त्यानां शक्यते कर्तुभन्यथा ॥ २८१॥

अथासौ महीपतिः सूच्यमविद्ध इव तच्छयनं त्यक्त्वा तत्क्षणादेवी20 त्थितः—'अहो, ज्ञायतामत्र प्रच्छादनपटे मत्कुणो यृका वा नृनं
तिष्ठति, येनाहं दष्टः' इति । अथ ये कञ्जकिनम्तत्र स्थिताम्ते सत्वरं
प्रच्छादनपटं गृहीत्वा सूक्ष्मदृष्ट्या वीक्षांचकुः । अत्रान्तरे स मत्कुणश्चापल्यात्स्वद्वान्तं प्रविष्टः । सा मन्द्विसिपण्यपि वस्त्रसंध्यन्तर्गता
तैर्दृष्टा, व्यापादिता च । अतोऽहं ब्रवीमि—'न ह्यविज्ञानर्गालस्य'
25 इति ॥ एवं ज्ञात्वा त्वयैष वध्यः । नो चेन्त्वां व्यापादियप्यति ।
उक्तं च—

त्यक्ताश्चाभ्यन्तरा येन बाह्याश्चाभ्यन्तरीकृताः । स एव मृत्युमाप्नोति यथा राजा ककुहुमः' ॥ २८२ ॥ पिङ्गलक आह—'कथमेतन् ।' सोऽब्रवीन्—

### कथा १०।

कसिंश्चिद्वनप्रदेशे चण्डरवो नाम शृगालः प्रतिवसित सा । स कदाचित्क्षुधाविष्टो जिह्वालील्यानगरान्तरे प्रविष्टः । अथ तं नगरवा-सिनः सारमेया अवलोक्य सर्वतः शब्दायमानाः परिधाव्य तीक्ष्णदं-ष्ट्राग्रेभिक्षितुमारब्धाः । सोऽपि तैर्भक्ष्यमाणः प्राणभयात्प्रत्यासन्नरजकगृहं उ प्रविष्टः । तत्र च नीलीरसपरिपूर्णमहाभाण्डं सज्जीकृतमासीत् । तत्र सारमेयेराकान्तो भाण्डमध्ये पतितः । अथ यावन्निष्कान्तस्ता-वन्नीलीवर्णः संजातः । तत्रापरे सारमेयास्तं शृगालमजानन्तो यथा-र्माष्टदिशं जग्मः । चण्डरवोऽपि दूरतरं प्रदेशमासाद्य काननाभिमुखं प्रतस्थे । न च नीलवर्णेन कदाचिन्निजरङ्गस्त्यज्यते । उक्तं च—10

वज्रलेपस्य मूर्वस्य नारीणां कर्कटस्य च ।
एको प्रहस्तु मीनानां नीलीमद्यपयोर्यथा ॥ २८३ ॥
अथ तं हरगलगरलतमालसमप्रभमपूर्वं सत्त्वमवलोक्य सर्वे सिंहव्याब्रद्वीपिवृकप्रभृतयोऽरण्यनिवासिनो भयव्याकुलचित्ताः समन्तात्पलायनिकयां कुर्वन्ति । कथयन्ति च—'न ज्ञायतेऽस्य कीद्दग्विचे-15

िष्टतं पौरुषं च । तदूरतरं गच्छामः । उक्तं च—

न यस्य चेष्टितं विद्यान्न कुलं न पराक्रमम् । न तस्य विश्वसेत्प्राज्ञो यदीच्छेच्छ्रियमात्मनः' ॥ २८४ ॥

चण्डरवोऽपि तान्भयव्याकुलितान्विज्ञायेदमाह—'भो भोः श्वापदाः, किं यूयं मां दृष्ट्वेव संत्रस्ता त्रजथ । तत्र भेतव्यम् । अहं ब्रह्मणाद्य २० स्वयमेव सृष्ट्वाभिहितः—'यच्छ्वापदानां मध्ये कश्चिद्राजा नास्ति । तत्त्वं मयाद्य सर्वश्वापदप्रभुत्वेऽभिषिक्तः ककुद्रुमाभिधः । ततो गत्वा श्वितितले तान्सर्वान्परिपालय' इति । ततोऽहमत्रागतः । तन्मम छत्र-च्छायायां सर्वेरेव श्वापदैर्वर्तितव्यम् । अहं ककुद्रुमो नाम राजा त्रैलो-क्येऽपि संजातः । तच्छुत्वा सिंहव्याप्रपुरःसराः श्वापदाः 'स्वामिन्, २५ प्रमो, समादिश' इति वदन्तस्तं परिवत्रः । अथ तेन सिंहस्यामा-त्यपद्वी प्रदत्ता । व्याप्रस्य शय्यापालत्वम् । द्वीपिनस्ताम्बूलाधि-कारः । वृकस्य द्वारपालकत्वम् । ये चात्मीयाः श्वृगालास्तैः सहाला-६ पंचतः

पमात्रमपि न करोति । शृगालाः सर्वेऽप्यर्धचन्द्रं दत्त्वा निःसारिताः । एवं तस्य राज्यिकयायां वर्तमानस्य ते सिंहादयो मृगान्व्यापाच तत्पु-रतः प्रक्षिपन्ति । सोऽपि प्रभुधर्मेण सर्वेषां तान्प्रविभज्य प्रयच्छ-ति। एवं गच्छति काले कदाचितेन सभागतेन दूरदेशे शब्दायमानस्य 5 शृगालवृन्दस्य कोलाहलोऽश्रावि । तं शब्दं श्रुत्वा पुलकिततनुरानन्दा-श्रुपरिपूर्णनयन उत्थाय तारस्वरेण विरोतुमारब्धवान् । अथ ते सिंहादयस्तं तारस्वरमाकर्ण्य शृगालोऽयमिति मत्वा सलज्जमधोमुखाः क्षणमेकं स्थित्वा मिथः प्रोचुः—'भोः, वाहिता वयमनेन क्षुद्रशृगा-लेन । तद्वध्यताम्' इति । सोऽपि तदाकण्यं पलायितुमिच्छंस्तत्र 10 स्थान एव सिंहादिभिः खण्डशः कृतो मृतश्च । अतोऽहं ब्रवीमि — 'त्यक्ताश्चाभ्यन्तरा येन' इति ॥ तदाकण्यं पिङ्गलक आह—'भो दमनक, कः प्रत्ययोऽत्र विषये यत्स ममोपरि दुष्टबुद्धिः ।' स आह—'यद्य ममाये तेन निश्चयः कृतो यत्प्रभाते पिङ्गलकं वधि-प्यामि, तद्त्रैव प्रत्ययः । प्रभातेऽवसर्वेलायामारक्तमुखन्यनः म्फ-15 रिताधरो दिशोऽवलोकयन्ननुचितस्थानोपविष्टम्त्वां क्ररदृष्ट्या विलोक-यिप्यति । एवं ज्ञात्वा यदुचितं तत्कर्तव्यम्।' इति कथयित्वा संजीव-कसकाशं गतस्तं प्रणम्योपविष्टः । संजीवकोऽपि सोद्वेगाकारं मन्द-गत्या समायान्तं तमुद्रीक्ष्य सादरतरमुवाच—'भो मित्र, स्वागतम्। चिरादृष्टोऽसि । अपि शिवं भवतः । तत्कथय येनादेयमपि तुभ्यं 20 गृहागताय प्रयच्छामि । उक्तं च

> ते धन्यास्ते विवेकज्ञास्ते सभ्या इह भूतले। आगच्छन्ति गृहे येषां कार्यार्थं सुहृदो जनाः'॥ २८५॥

दमनक आह—'भोः कथं शिवं सेवकजनस्य।

संपत्तयः परायत्ताः सदा चित्तमनिर्वृतम् । स्वजीवितेऽप्यविश्वासस्तेषां ये राजसेवकाः ॥ २८६ ॥

तथा च।

25

सेवया धनमिच्छद्भिः सेवकैः पश्य यत्कृतम् । स्वातद्वयं यच्छरीरस्य मूढेस्तद्रिष हारितम् ॥ २८७॥

तावज्जन्मातिदुः खाय ततो दुर्गतता सदा। तत्रापि सेवया वृत्तिरहो दुःखपरम्परा ॥ २८८ ॥ जीवन्तोऽपि मृताः पञ्च श्रयन्ते किल भारते। दरिद्रो व्याधितो मूर्तः प्रवासी नित्यसेवकः ॥ २८९ । नाश्वाति स्वेच्छयौत्सुक्याद्विनिद्रो न प्रबुध्यते । न निःशक्कं वचो त्रृते सेवकोऽप्यत्र जीवति ॥ २९०॥ सेवा श्ववृत्तिराख्याता यैस्तैर्मिथ्या प्रजल्पितम् । खच्छन्दं चरति श्वात्र सेवकः परशासनात् ॥ २९१ ॥ भूशय्या ब्रह्मचर्यं च कृशत्वं लघुमोजनम्। सेवकस्य यतेर्यद्वद्विशेषः पापधर्मजः ॥ २९२ ॥ 10 शीतातपादिकष्टानि सहते यानि सेवकः। धनाय तानि चाल्पानि यदि धर्मान्न मुच्यते ॥ २९३ ॥ मृदुनापि सुवृत्तेन सुमिष्टेनापि हारिणा। मोदकेनापि किं तेन निष्पत्तिर्यस्य सेवया' ॥ २९४ ॥ संजीवक आह—'अथ भवानिंक वक्तमनाः।' सोऽब्रवीत्—'मित्र, 15 सचिवानां मन्नभेदं कर्तुं न युज्यते । उक्तं च-

यो मन्नं स्वामिनो भिन्द्यात्साचिन्ये संनियोजितः ।
स हत्वा नृपकार्यं तत्स्वयं च नरकं व्रजेत् ॥ २९५ ॥
येन यस्य कृतो भेदः सचिवेन महीपतेः ।

तेनाशस्त्रवधस्तस्य कृत इत्याह नारदः ॥ २९६ ॥ 20 तथापि मया तव स्नेहपाशबद्धेन मन्नभेदः कृतः । यतस्त्वं मम वचने- नात्र राजकुले विश्वस्तः प्रविष्टश्च । उक्तं च—

विश्रम्भाद्यस्य यो मृत्युमवाभोति कथंचन ।
तस्य हत्या तदुत्था सा प्राहेदं वचनं मनुः ॥ २९७ ॥
तत्तवोपरि पिङ्गलकोऽयं दुष्टबुद्धिः । कथितं चाद्यानेन मत्पुरतश्चतु-२५
कर्णतया—'यत्प्रभाते संजीवकं हत्वा समस्तमृगपरिवारं चिरातृप्तिं
नेप्यामि ।' ततः स मयोक्तः—'स्वामिन्, न युक्तमिदं यन्मित्रद्रोहेण
जीवनं क्रियते । उक्तं च—

अपि ब्रह्मवधं कृत्वा प्रायिधत्तेन गुध्यति । तदहेण विचीर्णेन न कथंचित्सुहृहृहः'॥ २९८॥

5

ततस्तेनाहं सामर्षेणोक्तः—'भो दुष्टबुद्धे, संजीवकस्तावच्छप्पभोजी, वयं मांसाशिनः, तदस्माकं स्वाभाविकं वैरम्।' इति कथं रिपुरुपे- क्ष्यते। तस्मात्सामादिभिरुपायैर्हन्यते। न च हते तस्मिन्दोषः स्यात्। उक्तं च—

दत्त्वापि कन्यकां वैरी निहन्तव्यो विपश्चिता। अन्योपायैरशक्यो यो हते दोषो न विद्यते ॥ २९९ ॥ कृत्याकृत्यं न मन्येत क्षत्रियो युधि संगतः। प्रसुप्तो द्रोणपुत्रेण धृष्टद्युन्नः पुरा हतः ॥ ३०० ॥

तदहं तस्य निश्चयं ज्ञात्वा त्वत्सकाशमिहागतः । सांप्रतं मे नास्ति १० विश्वासघातकदोषः । मया सुगुप्तमन्नस्तव निवेदितः । अथ यत्ते प्रतिभाति तत्कुरुष्व' इति । अथ संजीवकस्तस्य तद्वज्रपातदारुणं वचनं श्रुत्वा मोहमुपागतः । अथ चेतनां लब्ध्वा सवैराग्यमिदमाह—'भोः, साध्वदमुच्यते—

दुर्जनगम्या नार्यः प्रायेणास्नेहवान्भवति राजा ।

कृपणानुसारि च धनं मेघो गिरिदुर्गवर्षी च ॥ ३०१ ॥
अहं हि संमतो राज्ञो य एवं मन्यते कुधीः ।
बलीवर्दः स विज्ञेयो विषाणपरिवर्जितः ॥ ३०२ ॥
वरं वनं वरं मैक्षं वरं भारोपजीवनम् ।
वरं व्याधिर्मनुष्याणां नाधिकारेण संपदः ॥ ३०३ ॥
20 तदयुक्तं मया कृतं यदनेन सह मैत्री विहिता । उक्तं च—

ययोरेव समं वित्तं ययोरेव समं कुलम् । तयोरेवी विवाहश्च न तु पृष्टविपृष्टयोः ॥ ३०४ ॥

तथा च-

मृगा मृगैः सङ्गमनुत्रजनित
गावश्च गोभिम्तुरगाम्तुरङ्गैः ।
मूर्वाश्च मूर्यैः सुधियः सुधीभिः
समानशीलन्यसनेषु सख्यम् ॥ ३०५॥
तद्यदि गत्वा तं प्रसादयामि, तथापि न प्रसादं यास्यति । उक्तं च

निमित्तमुद्दिश्य हि यः प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्यापगमे प्रशाम्यति । अकारणद्वेषपरो हि यो भवे-त्कथं नरस्तं परितोषयिष्यति ॥ ३०६ ॥

अहो, साधु चेदमुच्यते-

भक्तानामुपकारिणां परहितव्यापारयुक्तात्मनां सेवासंव्यवहारतत्त्वविदुषां द्रोहच्युतानामपि । व्यापत्तिः स्विलितान्तरेषु नियता सिद्धिर्भवेद्वा न वा तस्मादम्बुपतेरिवावनिपतेः सेवा सदाशङ्किनी ॥ ३०७ ॥

तथा च।

10

भावसिग्धेरुपकृतमाप द्वेष्यतां याति लोके साक्षादन्यैरपकृतमपि प्रीतये चोपयाति । दुर्प्राह्यत्वानुपतिमनसां नैकभावाश्रयाणां

सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः ॥ ३०८ ॥ तत्परिज्ञातं मया यत्प्रसादमसहमानैः समीपवर्तिभिरेष पिङ्गलकः प्र- 15 कोपितः । तेनायं ममादोषस्याप्येवं वदति । उक्तं च-

प्रभोः प्रसादमन्यस्य न सहन्तीह सेवकाः । सपत इव संकुद्धाः सपल्याः सुकृतैरपि ॥ ३०९ ॥ भवति चैवं यद्गुणवत्सु समीपवर्तिषु गुणहीनानां न प्रसादो भवति ।

उक्तं च-

गुणवत्तरपात्रेण च्छाद्यन्ते गुणिनां गुणाः । रात्रौ दीपशिखाकान्तिर्न भानावुदिते सति' ॥ ३१० ॥ दमनक आह—'भो मित्र, यद्येवं तन्नास्ति ते भयम् । प्रकोपितोऽपि स दुर्जनैस्तव वचनरचनया प्रसादं यास्यति'। स आह—'भोः, न युक्तमुक्तं भवता । लघूनामाप दुर्जनानां मध्ये वस्तुं न शक्यते। उपा- 25 यान्तरं विधाय ते नूनं व्रन्ति । उक्तं च-

बहवः पण्डिताः क्षुद्राः सर्वे मायोपजीविनः । कुर्युः कृत्यमकृत्यं वा उष्ट्रे काकादयो यथा' ॥ ३११ ॥ दमनक आह—'कथमेतत्'। सोऽत्रवीत्-

# कथा ११।

किसंधिद्वनोहेरो मदोत्कटो नाम सिंहः प्रतिवसित सा। तस्य चानुचरा अन्ये द्वीपिवायसगोमायवः सन्ति । अथ कदाचितै-रितस्ततो अमिद्धः सार्धअष्टः ऋथनको नामोष्ट्रो दृष्टः । अथ सिंह आह—'अहो, अपूर्वमिदं सत्त्वम् । तज्ज्ञायतां किमेतदारण्यकं ग्राम्यं वा' इति । तच्छुत्वा वायस आह—'भो स्वामिन्, ग्राम्यो-ऽयमुष्ट्रनामा जीवविशेषस्तव भोज्यः । तद्यापाद्यताम् ।' सिंह आह—'नाहं गृहमागतं हिन्म । उक्तं च—

गृहे शत्रुमपि प्राप्तं विश्वस्तमकुतोभयम्।

10 यो हन्यात्तस्य पापं स्याच्छतब्राह्मणघातजम् ॥ ३१२ ॥ तद्भयपदानं दत्त्वा मत्सकाशमानीयतां येनास्यागमनकारणं पृच्छा-मि । अथासौ सर्वेरिप विश्वास्याभयप्रदानं दत्त्वा मदोत्कटसकाशमा-नीतः प्रणम्योपविष्टश्च । ततस्तस्य प्रच्छतस्तेनात्मवृत्तान्तः सार्थभंश-समुद्भवो निवेदितः। ततः सिंहेनोक्तम्—'भोः क्रथनक, मा त्वं प्रामं 15 गत्वा भूयोऽपि भारोद्वहनकष्टभागी भूयाः । तदत्रैवारण्ये निर्विशङ्को मरकतसदृशानि शष्पात्राणि भक्षयन्मया सह सदैव वस'। सोऽपि 'तथा' इत्युक्त्वा तेषां मध्ये विचरन्न कुतोऽपि भयमिति सुखेनास्ते। तथान्येद्यर्भदोत्कटस्य महागजेनारण्यचारिणा सह युद्धमभवत् । तत-स्तस्य दन्तमुशलपहारैर्ज्यथा संजाता । व्यथितः कथमपि पाणैर्न वि-<sup>20</sup> युक्तः । अथ शरीरासामर्थ्यात्र कुत्रचित्पद्मपि चलितुं शकोति । तेऽपि सर्वे काकादयोऽप्रभुत्वेन क्षुधाविष्टाः परं दुः खं भेजुः । अथ तानिंसहः प्राह—'भोः, अन्विष्यतां कुत्रचित्किंचित्सत्त्वं येनाहमे-तामपि दशां प्राप्तस्तद्धत्वा युष्मद्भोजनं संपादयामि' । अथ ते चत्वा-रोऽपि अमितुमार्ब्धा यावन्न किंचित्सत्त्वं पश्यन्ति तावद्वायसथु-<sup>25</sup> गाठी परस्परं मन्नयतः । शृगाल आह — 'भो वायस, किं प्रभृतभा-न्तेन । अयमस्माकं प्रभोः कथनको विश्वस्तस्तिष्ठति । तदेनं हत्वा प्राणयात्रां कुर्मः ।' वायस आह—'युक्त मुक्तं भवता । परं स्वामिना तस्याभयपदानं दत्तमास्ते न वध्योऽयमिति ।' शृगाल आह - भो वायस, अहं स्वामिनं विज्ञाप्य तथा करिप्ये यथा स्वामी वधं करि-३० ष्यति । तत्तिष्ठन्तु भवन्तोऽत्रेव, यावदहं गृहं गत्वा प्रभोराज्ञां गृ-

हीत्वा चागच्छामि ।' एवमभिधाय सत्वरं सिंहमुद्दिश्य प्रस्थितः। अथ सिंहमासाचेदमाह—'स्वामिन्, समस्तं वनं श्रान्त्वा वयमागताः। न किंचित्सत्त्वमासादितम् । तिंक कुर्मो वयम् । संप्रति वयं बुभु-क्षया पदमेकमपि प्रचलितुं न शक्रुमः । देवोऽपि पध्याशी वर्तते । तद्यदि देवादेशो भवति तत्कथनकपिशितेनाद्य पध्यकिया क्रियते । इ अथ सिंहम्तस्य तद्दारुणं वचनमाकर्ण्य सकोपमिदमाह—'धिक्पापा-धम, यद्येवं भूयोऽपि वदसि, ततस्त्वां तत्क्षणमेव विधिष्यामि । यतो नया तस्याभयं प्रदत्तम्, तत्कथं व्यापादयामि । उक्तं च-

> न गोप्रदानं न महीप्रदानं न चान्नदानं हि तथा प्रधानम्। यथा वदन्तीह बुधाः प्रधानं सर्वप्रदानेप्वभयप्रदानम्'॥ ३१३॥

10

तच्छ्रत्वा शृगाल आह—'स्वामिन्, यद्यभयप्रदानं दत्त्वा वधः क्रियते तदैष दोषो भवति । पुनर्यदि देवपादानां भक्त्या स आत्मनो जीवितव्यं प्रयच्छति तन्न दोषः । ततो यदि स स्वयमेवात्मानं वधाय 15 नियोजयति तद्वध्यः । अन्यथासाकं मध्यादेकतमो वध्य इति । यतो देवपादाः पथ्याशिनः क्षुन्निरोधादन्त्यां दशां यास्यन्ति । तत्कि-नेतैः प्राणेरसाकं ये स्वाम्यर्थे न यास्यन्ति । अपरं पश्चादप्यसाभि-र्वेह्मित्रवेशः कार्यः, यदि स्वामिपादानां किंचिदनिष्टं भविष्यति । उक्तं च-20

यस्मिन्कुले यः पुरुषः प्रधानः स सर्वयतैः परिरक्षणीयः । तिसन्विनष्टे कुलसारभूते न नाभिषक्के ह्यरयो वहन्ति ॥ ३१४॥

तदाकर्ण्य मदोत्कट आह—'यद्येवं तत्कुरुष्व यद्रोचते ।' तच्छुत्वा 25 स सत्वरं गत्वा तानाह—'भोः, स्वामिनो महत्यवस्था वर्तते । तिंक पर्यटितेन । तेन विना कोऽत्रासान्रक्षयिष्यति । तद्गत्वा तस्य क्षु-द्रोगात्परहोकं प्रस्थितस्यात्मशरीरदानं कुर्मः, येन स्वामिप्रसादस्या-नणतां गच्छामः । उक्तं च-

'आपदं प्राप्नुयात्स्वामी यस्य भृत्यस्य परयतः । प्राणेषु विद्यमानेषु स भृत्यो नरकं व्रजेत्' ॥ ३१५ ॥ तद्नन्तरं ते सर्वे बाप्पपूरितदृशो मदोत्कटं प्रणम्योपविष्टाः । तान्दृष्ट्वा मदोत्कट आह—'भोः, प्राप्तं दृष्टं वा किंचित्सत्त्वम् ।' अथ तेषां व्याप्तात्काकः प्रोवाच—'स्वामिन्, वयं तावत्सर्वत्र पर्यटिताः । परं न किंचित्सत्त्वमासादितं दृष्टं वा । तद्द्य मां मक्षयित्वा प्राणान्धारयतु

स्वामी, येन देवस्याश्वासनं भवति मम पुनः स्वर्गप्राप्तिरिति । उक्तं च

'स्वाम्यर्थे यस्त्यजेत्प्राणान्भृत्यो भक्तिसमन्वितः । परं स पदमाम्रोति जरामरणवर्जितम् ॥ ३१६ ॥

10 तच्छुत्वा शृगाल आह—'भोः, खल्पकायो भवान् । तव भक्षणा-त्स्वामिनस्तावत्प्राणयात्रा न भवति । अपरो दोषश्च तावत्समुत्पद्यते । उक्तं च—

> काकमांसं शुनोच्छिष्टं खल्पं तद्पि दुर्बलम् । भक्षितेनापि किं तेन तृप्तिर्येन न जायते ॥ ३१७ ॥

15 तद्दर्शिता खामिभक्तिर्भवता । गतं चानृण्यं भर्तृपिण्डस्य । प्राप्तश्चोभ-यलोके साधुवादः । तदपसराग्रतः । अहं खामिनं विज्ञापयामि । तथानुष्ठिते शृगालः सादरं प्रणम्योपविष्टः—'खामिन्, मां भक्षयि-त्वाद्य प्राणयात्रां विधाय ममोभयलोकप्राप्तिं कुरु । उक्तं च

स्वाम्यायताः सदा प्राणा भृत्यानामर्जिता धनैः।

20 यतस्ततो न दोषोऽस्ति तेषां ग्रहणसंभवः' ॥ ३१८ ॥ अथ तच्छुत्वा द्वीप्याह—'भोः, साधूक्तं भवता । पुनर्भवानिष स्वल्पकायः स्वजातिश्च । नस्वायुधत्वादभक्ष्य एव । उक्तं च—

नाभक्ष्यं भक्षयेत्पाज्ञः प्राणैः कण्ठगतैरपि । विशेषात्तदपि स्तोकं लोकद्वयविनाशकम् ॥ ३१९ ॥ अथवा साधु चेदमुच्यते—

एतदथ कुलीनानां नृपाः कुर्वन्ति संग्रहम्।

आदिमध्यावसानेषु न ते गच्छन्ति विक्रियाम् ॥ ३२०॥ तदपसरायतः, येनाहं स्वामिनं विज्ञापयामि ।' तथानुष्ठिते द्वीपी प्र-

णम्य मदोत्कटमाह—'स्वामिन्, क्रियतामद्य मम प्राणैः प्राणयात्रा। दीयतामक्षयो वासः स्वर्गे। मम विस्तार्यतां क्षितितले प्रभूततरं यशः। तन्नात्र विकल्पः कार्यः। उक्तं च—

मृतानां स्वामिनः कार्ये भृत्यानामनुवर्तिनाम्।

भवेत्स्वर्गेऽक्षयो वासः कीर्तिश्च घरणीतले' ॥ ३२१ ॥ व्युत्वा कथनकश्चिन्तयामास—'एतैस्तावत्सर्वेरिप शोभनानि वान्यानि प्रोक्तानि । न चैकोऽपि स्वामिना विनाशितः । तदहमपि प्राप्तकालं विज्ञापयामि, येन मम वचनमेते त्रयोऽपि समर्थयन्ति ।' इति निश्चित्य प्रोवाच—'भोः, सत्यमुक्तं भवता । परं भवानपि नस्वायुधः तत्कथं भवन्तं स्वामी भक्षयति । उक्तं च—

मनसापि खजात्यानां योऽनिष्टानि प्रचिन्तयेत्।

भवन्ति तस्य तान्येव इहलोके परत्र च ॥ ३२२ ॥ तदपसराप्रतः, येनाहं स्वामिनं विज्ञापयामि ।' तथानुष्ठिते ऋथन-कोऽप्रे स्थित्वा प्रणम्योवाच—'स्वामिन्, एते तावदभक्ष्या भवताम् । तन्मम प्राणैः प्राणयात्रा विधीयताम्, येन ममोभयलोकप्राप्तिर्भवति । 15 उक्तं च—

न यज्वानोऽपि गच्छन्ति तां गतिं नैव योगिनः । यां यान्ति प्रोज्झितप्राणाः स्वाम्यर्थे सेवकोत्तमाः'॥ ३२३॥ एवमभिहिते ताभ्यां शृगारुचित्रकाभ्यां विदारितोभयकुक्षिः कथनकः प्राणानत्याक्षीत् । ततश्च तैः क्षुद्रपण्डितैः सर्वैभिक्षितः । अतोऽहं 20 ब्रवीमि—'बहवः पण्डिताः क्षुद्राः' इति ॥ तद्भद्र, क्षुद्रपरिवारोऽयं ते राजा मया सम्यग्ज्ञातः । सतामसेव्यश्च । उक्तं च—

> अशुद्धप्रकृतौ राज्ञि जनता नानुरज्यते । यथा गृधसमासन्नः कलहंसः समाचरेत् ॥ ३२४ ॥

तथा च।

गृधाकारोऽपि सेव्यः स्याद्धंसाकारैः सभासदैः । हंसाकारोऽपि संत्याज्यो गृधाकारैः स तैर्नृपः ॥ ३२५॥ तन्नूनं ममोऽपरि केनचिद्वुर्जनेनायं प्रकोपितः, तेनैवं वदति । अथवा भवत्येतत् । उक्तं च— मृदुना सिलेलेन मन्यमाना-न्यवघृष्यन्ति गिरेरपि स्थलानि । उपजापविदां च कर्णजापैः

किमु चेतांसि मृदूनि मानवानाम् ॥ ३२६॥

कर्णविषेण च भग्नः किं नि करोति बालिशो लोकः । क्षपणकतामपि धत्ते पिबति सुरां नरकपालेन ॥ ३२७ ॥

अथवा साध्विदमुच्यते—

पादाहतोऽपि दृढदण्डसमाहतोऽपि
यं दंष्ट्रया स्पृशति तं किल हन्ति सर्पः ।
कोऽप्येष एव पिशुनोग्रमनुष्यधर्मः
कर्णे परं स्पृशति हन्ति परं समूलम् ॥ ३२८॥

तथा च--

10

अहो खलभुजङ्गस्य विपरीतो वधक्रमः । कर्णे लगति चैकस्य प्राणैरन्यो वियुज्यते ॥ ३२९॥

15 तदेवं गतेऽपि किं कर्तव्यमित्यहं त्वां सुहृद्भावात्प्रच्छामि ।' दमनक आह—'तदेशान्तरगमनं युज्यते । नैवंविधस्य कुस्वामिनः सेवां विधातुम् । उक्तं च—

गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः । उत्पथप्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते'॥ ३३०॥

20 संजीवक आह—'अस्माकमुपरि स्वामिनि कुपिते गन्तुं न शक्यते. न चान्यत्र गतानामपि निर्वृतिर्भवति । उक्तं च — महतां योऽपराध्येत दूरस्थोऽस्मीति नाश्वसेत् ।

दीर्घो बुद्धिमतो बाह्न ताभ्यां हिंसति हिंसकम् ॥ ३३१॥ तद्युद्धं मुक्तवा मे नान्यदस्ति श्रेयस्करम् । उक्तं च —

25 न तान्हि तीर्थेस्तपमा च होका-

न्खर्गेषिणो दानशतैः सुवृत्तैः । क्षणेन यान्यान्ति रणेषु धीराः

प्राणान्समुज्झन्ति हि ये मुशीलाः ॥ ३३२ ॥

मृतेः संप्राप्यते खर्गो जीवद्भिः कीर्तिरुत्तमा । तद्भावपि शूराणां गुणावेतौ सुदुर्छभौ ॥ ३३३ ॥ ललाटदेशे रुधिरं स्वतु शूरस्य यस्य प्रविशेच वक्ते। तत्सोमपानेन समं भवेच संग्रामयज्ञे विधिवत्प्रदिष्टम् ॥ ३३४ ॥

तथा च

होमार्थेविधिवत्प्रदानविधिना सद्विप्रवृन्दार्चने-र्यज्ञैभूरिसुदक्षिणैः सुविहितैः संप्राप्यते यत्फलम् । सत्तीर्थाश्रमवासहोमनियमैश्चान्द्रायणादैः कृतैः

पुंभिस्तत्फलमाहवे विनिहतैः संप्राप्यते तत्क्षणात् ॥ ३३५॥ तदाकर्ण्य दमनकश्चिन्तयामास—'युद्धाय कृतनिश्चयोऽयं दृश्यते दुरात्मा । तद्यदि कदाचित्तीक्ष्णशृङ्गाभ्यां खामिनं प्रहरिष्यति तन्म-हाननर्थः संपत्स्यते । तदेनं भूयोऽपि स्वबुद्धा प्रबोध्य तथा करोमि यथा देशान्तरगमनं करोति ।' आह च-'भो मित्र, सम्यगभिहितं 15 भवता । परं किंतु कः खामिभृत्ययोः संग्रामः । उक्तं च-बलवन्तं रिपुं दृष्ट्या किलात्मानं प्रकोपयेत्।

बलवद्भिश्च कर्तव्या शरचन्द्रप्रकाशता ॥ ३३६॥

अन्यच ।

शत्रोर्विक्रममज्ञात्वा वैरमारभते हि यः। स पराभवमामोति समुद्रष्टिहिभाद्यथा' ॥ ३३७ ॥ संजीवक आह—'कथमेतत्।' सोऽब्रवीत्— कथा १२।

20

कस्मिश्चित्समुद्रतीरेकदेशे टिहिमदम्पती प्रतिवसतः सा । ततो गच्छति काल ऋतुसमयमासाद्य टिट्टिभी गर्भमाधत । अथासन्नप्रसवा 25 सती सा टिट्टिममूचे — 'भो, कान्त, मम प्रसवसमयो वर्तते। तद्विचिन्त्यतां किमपि निरुपद्वं स्थानम्, येन तत्राहमण्डकविमोक्षणं करोमि।' टिहिमः पाह—'भद्रे, रम्योऽयं समुद्रप्रदेशः। तद्त्रैव प्रसवः कार्यः ।' साह—'अत्र पूर्णिमादिने समुद्रवेला चरति । सा

मत्तगजेन्द्रानिष समाकर्षति । तद्दूरमन्यत्र किंचित्स्थानमन्विष्यताम् ।' तच्छुत्वा विहस्य टिट्टिभः प्राह—'भद्रे, युक्तमुक्तं भवत्या । का मात्रा समुद्रस्य या मम दूषयिष्यति प्रसूतिम् । किं न श्रुतं भवत्या—

बद्धाम्बरचरमार्गं व्यपगतधूमं सदा महद्भयदम्।

मन्दमितः कः प्रविशति हुताशनं खेच्छया मनुजः ॥ ३३८॥
मत्तेभकुम्भविदलनकृतश्रमं सुप्तमन्तकप्रतिमम् ।
यमलोकदर्शनेच्छुः सिंहं बोधयित को नाम ॥ ३३९॥
को गत्वा यमसदनं खयमन्तकमादिशत्यजातभयः ।
प्राणानपहर मत्तो यदि शक्तिः काचिदस्ति तव ॥ ३४०॥
प्रालेयलेशिमश्रे मरुति प्राभातिके च वाति जडे ।
गुणदोषज्ञः पुरुषो जलेन कः शीतमपनयित ॥ ३४१॥

तसाद्विश्रब्धात्रैव गर्भं मुञ्ज । उक्तं च-

यः पराभवसंत्रसाः स्वस्थानं संत्यजेन्नरः ।

तेन चेत्पुत्रिणी माता तद्वन्ध्या केन कथ्यते' ॥ ३४२ ॥ 15तच्छुत्वा समुद्रश्चिन्तयामास—'अहो गर्वः पक्षिकीटस्यास्य । अथवा साध्विदमुच्यते—

उत्क्षिप्य टिट्टिभः पादावास्ते भङ्गभयाहिवः। खचित्तकल्पितो गर्वः कस्य नात्रापि विद्यते ॥ ३४३ ॥

तन्मयास्य प्रमाणं कुतूहलाद्पि द्रष्टव्यम् । किं ममैषोऽण्डापहारे 20 कृते करिष्यति ।' इति चिन्तयित्वा स्थितः । अथ प्रसवानन्तरं प्राणयात्रार्थं गतायाष्टिहिभ्याःसमुद्रो वेलाव्याजेनाण्डान्यपजहार । अथायाता सा टिहिभी प्रसवस्थानं शून्यमवलोक्य प्रलपन्ती टिहिभमूचे- 'भो मूर्ख, कथितमासीन्मया ते यत्समुद्रवेलयाण्डानां विनाशो भविन्यति । तह्रतरं त्रजावः । परं मूढतयाहंकारमाथित्य मम वचनं न 25 करोषि । अथवा साध्वदमुच्यते—

'सुहृदां हितकामानां न करोतीह यो वचः । स कूर्म इव दुर्बुद्धिः काष्ठाद्धष्टो विनश्यति' ॥ ३४४ ॥ टिट्टिभ आह—'कथमेतत् ।' साबवीत्—

#### कथा १३।

अस्ति कसिंधिज्जलाशये कम्बुग्रीवो नाम कच्छपः। तस्य च संकटविकटनाझी मित्रे इंसजातीये परमखेहकोटिमाश्रिते नित्यमेव सरस्तीरमासाद्य तेन सहानेकदेवर्षिमहर्षीणां कथाः कृत्वास्तमयवे-लायां स्वनीडसंश्रयं कुरुतः । अथ गच्छता कालेनानावृष्टिवशात्सरः इ शनैः शनैः शोषमगमत् । ततस्तद्दुःखदुःखितौ तावूचतुः—'भो मित्र, जम्बालरोषमेतत्सरः संजातम्। तत्कथं भवानभविष्यतीति व्याकुलत्वं नो हृदि वर्तते ।' तच्छुत्वा कम्बुग्रीव आह—'भोः सांप्रतं नास्त्यसाकं जीवितव्यं जलाभावात् । तथाप्युपायश्चिन्त्यता-मिति। उक्तं च-

> त्याज्यं न धैर्यं विधुरेऽपि काले धैर्यात्कदाचिद्गतिमामुयात्सः। यथा समुद्रेऽपि च पोतभङ्गे सांयात्रिको वाञ्छति तर्तुमेव ॥ ३४५ ॥

अपरं च।

15

मित्रार्थे बान्धवार्थे च बुद्धिमान्यतते सदा । जातास्वापत्सु यत्नेन जगादेदं वचो मनुः ॥ ३४६ ॥ तदानीयतां काचिद्दृढरज्जुरुघु काष्ठं वा । अन्विष्यतां च प्रभूतजल-सनाथं सरः, येन मया मध्यप्रदेशे दन्तैर्गृहीते सति युवां कोटिमा-गयोस्तत्काष्ठं मया सहितं संगृद्ध तत्सरो नयथः।' तावूचतुः-- 20 'भो मित्र, एवं करिष्यावः । परं भवता मौनव्रतेन स्थातव्यम् । नो चेत्तव काष्ठात्पातो भविष्यति।' तथानुष्ठिते गच्छता कम्बुग्रीवेणाधो-भागव्यवस्थितं किंचित्पुरमालोकितम् । तत्र ये पौरास्ते तथा नीय-मानं विलोक्य सविसायमिदमूचुः—'अहो, चक्राकारं किमपि पक्षिभ्यां नीयते । पश्यत पश्यत ।' अथ तेषां कोलाहलमाकण्यं कम्बुग्रीव 25 आह—'मोः, किमेष कोलाहलः' इति वक्तमना अर्थोक्ति पतितः पौरैः खण्डशः कृतश्च । अतोऽहं त्रवीमि—'सुहृदां हितकामानाम्' इति ॥ तथा च ।

अनागतविधाता च प्रत्युत्पन्नमतिस्तथा । द्वावेतौ सुखमेधेते यद्भविष्यो विनश्यति'॥ ३४७॥ 30 ७ पंचत ०

# टिट्टिम आह—'कथमेतत्'। सात्रवीत्— कथा १४।

कसिंश्चिज्ञलाशयेऽनागतिवधाता प्रत्युत्पन्नमितर्यद्भविष्यश्चेति त्रयो मत्स्याः सन्ति । अथ कदाचितं जलाशयं दृष्ट्वा गच्छद्भिर्म-उत्स्यजीविभिरुक्तम्—'यदहो, बहुमत्स्योऽयं हदः कदाचिद्पि नास्माभिरन्वेषितः । तद्य तावदाहारवृत्तिः संजाता । संध्यासमयश्च संवृत्तः । ततः प्रभातेऽत्रागन्तव्यमिति निश्चयः ।' अतस्तेषां तत्कृति-शपातोपमं वचः समाकर्ण्यानागतिवधाता सर्वान्मत्स्यानाहृयेदमूचे— 'अहो, श्रुतं भवद्भिर्यन्मत्स्यजीविभिरभिहितम् । तद्भात्रावपि गम्यतां

10 किंचित्रिकटं सरः। उक्तं च-

अशक्तैर्बिलनः शत्रोः कर्तव्यं प्रपलायनम् ।
संश्रितव्योऽथवा दुर्गो नान्या तेषां गतिर्भवेत् ॥ ३४८॥
तत्रूनं प्रभातसमये मत्स्यजीविनोऽत्र समागम्य मत्स्यसंक्षयं करिप्यन्ति । एतन्मम मनसि वर्तते । तन्न युक्तं सांप्रतं क्षणमप्यत्राव15 स्थातुम् । उक्तं च—

विद्यमाना गतिर्येषामन्यत्रापि सुखावहा ।
ते न पश्यन्ति विद्वांसो देहभङ्गं कुरुक्षयम्' ॥ ३४९ ॥
तदाकण्यं प्रत्युत्पन्नमतिः प्राह—'अहो, सत्यमभिहितं भवता । ममाप्यभीष्टमेतत् । तदन्यत्र गम्यतामिति । उक्तं च—

परदेशभयाद्गीता बहुमाया नपुंसकाः । स्वदेशे निधनं यान्ति काकाः कापुरुषा मृगाः ॥ ३५०॥ यस्यास्ति सर्वत्र गतिः स कस्मा-त्स्वदेशरागेण हि याति नाशम् । तातस्य कूपोऽयमिति बुवाणाः

अथ तत्समाकण्यं प्रोचैविंहस्य यद्भविष्यः प्रोवाच—'अहो, न भवज्यां मिन्नतं सम्यगेतदिति, यतः किं वाङ्मात्रेणापि तेषां पितृपैतामहिक- मेतत्सरस्त्यकुं युज्यते यद्यायुःक्षयोऽस्ति तदन्यत्र गतानामपि मृत्युर्भ-विष्यत्येव । उक्तं चं—

अरिक्षतं तिष्ठति दैवरिक्षतं सुरिक्षतं दैवहतं विनश्यति। जीवत्यनाथोऽपि वने विसर्जितः

कृतप्रयतोऽपि गृहे विनश्यिति ॥ ३५२ ॥
तदहं न यास्यामि । भवच्यां च यत्प्रतिभाति तत्कर्तव्यम् ।' अथ कि
तस्य तं निश्चयं ज्ञात्वानागतविधाता प्रत्युत्पन्नमृतिश्च निष्कान्तौ सह
परिजनेन । अथ प्रभाते तैर्मत्स्यजीविभिजीलैस्तज्जलाशयमालोड्य
यद्भविष्येण सह तत्सरो निर्मत्स्यतां नीतम् । अतोऽहं ब्रवीमि—
'अनागतविधाता च' इति ॥ तच्छुत्वा टिट्टिभ आह—'भद्रे, किं मां
यद्भविष्यसदृशं संभावयसि । तत्पश्य मे बुद्धिप्रभावं यावदेनं दुष्ट-10

विग्रहः। तन्न युक्तमस्योपरि कोपं कर्तुम्। उक्तं च—
पुंसामसमर्थानामुपद्रवायात्मको भवेत्कोपः।

पिठरं ज्वलद्तिमात्रं निजपार्श्वानेव दहतितराम् ॥ ३५३ ॥

समुद्रं खचइवा शोषयामि।' टिट्टिभ्याह—'अहो, कस्ते समुद्रेण सह

तथा च।

15

अविदित्वात्मनः शक्तिं परस्य च समुत्सुकः ।
गच्छन्नभिमुखो नाशं याति वह्नौ पतङ्गवत्' ॥ ३५४ ॥
टिट्टिभ आह—'प्रिये, मा मैवं वद । येषामुत्साहशक्तिर्भवति ते
स्वल्पा अपि गुरून्विकमन्ते । उक्तं च—

विशेषात्परिपूर्णस्य याति शत्रोरमर्षणः । आभिमुख्यं शशाङ्कस्य यथाद्यापि विधुंतुदः ॥ ३५५॥

तथा च।

प्रमाणादि विकस्यापि गण्डश्याममदच्युतेः । पदं मूर्धि समाधत्ते केसरी मत्तदन्तिनः ॥ ३५६॥

तथा च।

25

20

बालस्यापि रवेः पादाः पतन्त्युपरि भूभृताम् । तेजसा सह जातानां वयः कुत्रोपयुज्यते ॥ ३५० ॥ हस्ती स्थूलतरः स चाङ्कुशवशः किं हस्तिमात्रोऽङ्कुशः दीपे प्रज्वलिते प्रणश्यति तमः किं दीपमात्रं तमः । वज्रेणापि हताः पतिन्त गिरयः किं वज्रमात्रो गिरि-स्तेजो यस्य विराजते स बलवान्स्थूलेषु कः प्रत्ययः ॥३५८॥ तदनया चञ्चवास्य सकलं तोयं शुष्कस्थलतां नयामि ।' टिट्टिभ्याह— 'भोः कान्त, यत्र जाह्ववी नवनदीशतानि गृहीत्वा नित्यमेव प्रविशति, तथा सिन्धुश्च, तत्कथं त्वमष्टादशनदीशतैः पूर्यमाणं तं विप्रुषवाहिन्या चञ्चवा शोषयिष्यसि । तित्कमश्रद्धेयेनोक्तेन ।' टिट्टिभ आह—'प्रिये,

अनिर्वेदः श्रियो मूलं चऋ्में लोहसंनिभा ।
अहोरात्राणि दीर्घाणि समुद्रः किं न शुष्यित ॥ ३५९ ॥
उद्यिगमः परभागो यावत्पुरुषेण पौरुषं न कृतम् ।
जयित तुलामधिरूढो भास्वानिप जलदपटलानि' ॥ ३६० ॥
टिट्टिभ्याह—'यदि त्वयावश्यं समुद्रेण सह विग्रहानुष्ठानं कार्यम् ,
तदन्यानिप विहङ्गमानाह्य सुहज्जनसहित एवं समाचर । उक्तं च—
बहुनामप्यसाराणां समवायो हि दुर्जयः ।

15 तृणैरावेष्ट्यते रज्जुर्येन नागोऽपि बच्चते ॥ ३६१॥ तथा च ।

चटका काष्टकूटेन मक्षिका दर्दुरैस्तथा। महाजनविरोधेन कुझरः प्रलयं गतः'॥ ३६२॥ टिट्टिभ आह—'कथमेतत्।' सा प्राह—

20 कथा १५।

किसंश्चिद्वनोद्देशे चटकदम्पती तमालतरुकृतिनलयो प्रतिवसतः सा। अथ तयोर्गच्छता कालेन संतितरभवत्। अन्यस्मिन्नहिन प्रमत्तो वनगजः कश्चित्तं तमालवृक्षं घर्मार्तश्छायार्थी समाश्चितः। ततो मदोत्कर्षातां तस्य शाखां चटकाश्चितां पुष्कराग्नेणाकृष्य बभञ्ज। व्यक्ता भङ्गेन चटकाण्डानि सर्वाणि विशीणीनि। आयुःशेषतया च चटको कथमपि प्राणैन वियुक्तो। अथ चटका खाण्डभङ्गाभभृता प्रलापान्कुर्वाणा न किंचित्युखमाससाद। अत्रान्तरे तस्यास्तान्प्रलापानश्चत्वा काष्ठकूटो नाम पक्षी तस्याः परमयुहृत्तदुःखदुःखितोऽभ्येत्य तामुवाच—'भगवति, किं वृथा प्रलापेन। उक्तं च—

नष्टं मृतमितकान्तं नानुशोचन्ति पण्डिताः । पण्डितानां च मूर्खाणां विशेषोऽयं यतः स्मृतः ॥ ३६३॥ तथा च ।

अशोच्यानीह भूतानि यो मूढस्तानि शोचित । स दुःखे लभते दुःखं द्वावनर्थौ निषेवते ॥ ३६४ ॥ ॐ अन्यच ।

श्रेष्माश्र बान्धवैर्मुक्तं पेतो मुक्के यतोऽवंशः ।
तस्मान्न रोदितव्यं हि कियाः कार्याश्च शक्तितः' ॥ ३६५ ॥
चटका पाह—'अस्त्वेतत् । परं दुष्टगजेन मदान्मम संतानक्षयः
कृतः । तद्यदि मम त्वं सुहृत्सत्यस्तदस्य गजापसदस्य कोऽपि वधोपाय- 10
श्चिन्त्यताम् , यस्यानुष्ठानेन मे संततिनाशदुः खमपसरति । उक्तं च—

आपदि येनापकृतं येन च हिसतं दशासु विषमासु । अपकृत्य तयोरुभयोः पुनरपि जातं नरं मन्ये'॥ ३६६॥

काष्ठकूट आह—'भगवति, सत्यमभिहितं भवत्या । उक्तं च— स सुहृद्धासने यः स्यादन्यजात्युद्भवोऽपि सन् । वृद्धौ सर्वोऽपि मित्रं स्यात्सर्वेषामेव देहिनाम् ॥ ३६७ ॥ स सुहृद्धासने यः स्यात्स पुत्रो यस्तु भक्तिमान् । स भृत्यो यो विधेयज्ञः सा भार्या यत्र निर्वृतिः ॥ ३६८ ॥

स भृत्या या विधयज्ञः सा भाया यत्र निवृतः ॥ १६८॥ तत्पश्य मे बुद्धिप्रभावम् । परं ममापि सुहृद्भूता वीणारवा नाम मिक्षकास्ति । तत्तामाह्र्यागच्छामि, येन स दुरात्मा दुष्टगजो व-20 ध्यते ।' अथासौ चटकया सह मिक्षकामासाद्य प्रोवाच—'भद्रे, ममे-ष्टेयं चटका केनचिद्दुष्टगजेन पराभूताण्डस्फोटनेन । तत्तस्य वधोपा-यमनुतिष्ठतो मे साहाय्यं कर्तुमर्हसि ।' मिक्षकाप्याह—'भद्र, किमु-च्यतेऽत्र विषये । उक्तं च—

पुनः प्रत्युपकाराय मित्राणां क्रियते प्रियम् । 25
यत्पुनर्मित्रमित्रस्य कार्यं मित्रैर्न किं कृतम् ॥ ३६९ ॥
सत्यमेतत् । परं ममापि मेको मेघनादो नाम मित्रं तिष्ठति । तमव्याह्रय यथोचितं कुर्मः । उक्तं च—

हितैः साधुसमाचारैः शास्त्रज्ञैर्मतिशालिभिः। कथंचित्र विकल्पन्ते विद्वद्विश्चिन्तिता नयाः'॥ ३७०॥ 30

अथ ते त्रयोऽपि गत्वा मेघनावस्थाप्रे समस्तमपि वृत्तान्तं निवेद्य तस्थुः । अथ स प्रोवाच — 'कियन्मात्रोऽसौ वराको गजो महाज-नस्य कुपितस्याग्रे । तन्मदीयो मन्नः कर्तव्यः । मक्षिके, त्वं गत्वा मध्याह्समये तस्य मदोद्धतस्य गजस्य कर्णे वीणारवसदृशं शब्दं 5 कुरु, येन श्रवणसुखलालसो निमीलितनयनो भवति । ततश्च काष्टकू-टचञ्चा स्फोटितनयनोऽन्धीभूतस्तृषार्तो मम गर्ततटाश्रितस्य सपरि-करस्य शब्दं श्रुत्वा जलाशयं मत्वा समभ्येति । ततो गर्तमासाद्य पतिष्यति पञ्चत्वं यास्यति चेति। एवं समवायः कर्तव्यो यथा वैरसाधनं भवति ।' अथ तथानुष्ठिते स मत्तगजो मक्षिकागेयसुखान्नि-10 मीलितनेत्रः काष्ठकूटहृतचक्षुर्मध्याह्समये आम्यन्मण्डूकशब्दानुसारी गच्छन्महतीं गर्तामासाद्य पतितो मृतश्च । अतोऽहं ब्रवीमि—'च-टका काष्ठकूटेन' इति ॥ टिट्टिम आह—'मद्रे, एवं मवतु । सुहृद्ध-र्गसमुदायेन समुद्रं शोषयिष्यामि । इति निश्चित्य बकसारसमयूरा-दीन्समाह्य प्रोवाच-'भोः, पराभूतोऽहं समुद्रेणाण्डकापहारेण। 15 तचिन्त्यतामस्य शोषणोपायः ।' ते संमन्नय प्रोचुः—'अशक्ता वयं समुद्रशोषणे । तर्तिक वृथाप्रयासेन । उक्तं च-

अबलः प्रोन्नतं शत्रुं यो याति मदमोहितः । युद्धार्थं स निवर्तेत शीर्णदन्तो गजो यथा ॥ ३७१ ॥ तदस्माकं स्वामी वैनतेयोऽस्ति । तत्तस्मे सर्वमेतत्परिभवस्थानं निवे-<sup>30</sup> द्यताम्, येन स्वजातिपरिभवकुपितो वैरानृण्यं गच्छति । अथवात्राव-लेपं करिष्यति तथापि नास्ति वो दुःखम् । उक्तं च—

सुहृदि निरन्तरचित्ते गुणवित भृत्येऽनुवितिन कलते ।
स्वामिनि शक्तिसमेते निवेद्य दुःखं सुखी भवित ॥ ३७२ ॥
तद्यामो वैनतेयसकाशं यतोऽसावस्माकं स्वामी ।' तथानुष्ठिते सर्वे ते
25 पक्षिणो विषण्णवदना बाप्पपूरितदृशो वैनतेयसकाशमासाद्य करुणस्वरेण फूत्कर्तुमारब्धाः—'अहो, अब्रह्मण्यमब्रह्मण्यम् । अधुना सदाचारस्य टिट्टिमस्य भवित नाथे सित समुद्रेणाण्डान्यपहृतानि । तत्यनष्टमधुना पक्षिकुलम् । अन्येऽपि स्वेच्छया समुद्रेण व्यापादियिष्यनते । उक्तं च—

एकस्य कर्म संवीक्ष्य करोत्यन्योऽपि गर्हितम् । गतानुगतिको लोको न लोकः पारमार्थिकः ॥ ३७३॥ तथा च ।

चाटुतस्करदुर्वृत्तेस्तथा साहसिकादिभिः। पीड्यमानाः प्रजा रक्ष्याः कूटच्छद्मादिभिस्तथा ॥ ३७४ ॥ उ प्रजानां धर्मषड्भागो राज्ञो भवति रक्षितुः । अधर्माद्पि षड्भागो जायते यो न रक्षति ॥ ३७५॥ यजापीडनसंतापात्समुद्भृतो हुताशनः । राज्ञः श्रियं कुलं प्राणान्नादम्ध्वा विनिवर्तते ॥ ३७६ ॥ राजा बन्धुरबन्धूनां राजा चक्षुरचक्षुषाम्। 10 राजा पिता च माता च सर्वेषां न्यायवर्तिनाम् ॥ ३७७ ॥ फलार्थी पार्थिवो लोकान्पालयेचलमास्थितः। दानमानादितोयेन मालाकारोऽङ्करानिव ॥ ३७८ ॥ यथा बीजाङ्करः सूक्ष्मः प्रयत्नेनाभिरक्षितः। फलपदो भवेत्काले तद्वलोकः सुरक्षितः॥ ३७९॥ 15 हिरण्यधान्यरतानि यानानि विविधानि च। तथान्यदपि यरिंकचित्प्रजाभ्यः स्यात्रृपस्य तत्'॥ ३८०॥

अधेवं गरुडः समाकण्यं तद्दुःखदुःखितः कोपाविष्टश्च व्यचिन्तयत्— 'अहो, सत्यमुक्तमेतैः पक्षिभिः । तद्य गत्वा तं समुद्रं शोषयामः ।' एवं चिन्तयतस्तस्य विष्णुदृतः समागत्याह—'भो गरुत्मन्, भगवता 20 नारायणेनाहं तव पार्थे प्रेषितः । देवकार्याय भगवानमरावत्यां यास्यतीति । तत्सत्वरमागम्यताम् ।' तच्छुत्वा गरुडः साभिमानं प्राह— 'भो दृत, किं मया कुमृत्येन भगवान्करिष्यति । तद्गत्वा तं वद यदन्यो भृत्यो वाहनायास्मत्स्थाने कियताम् । मदीयो नमस्कारो वाच्यो भगवतः । उक्तं च—

यो न वेत्ति गुणान्यस्य न तं सेवेत पण्डितः । न हि तस्मात्फलं किंचित्सुकृष्टादूषरादिव' ॥ ३८१ ॥ दूत आह—'भो वैनतेय, कदाचिदपि भगवन्तं प्रति त्वया नैतदिभि-हितमीदृक् । तत्कथय किं ते भगवतापमानस्थानं कृतम् ।' गरुड आह—'भगवदाश्रयभूतेन समुद्रेणासाहिष्टिभाण्डान्यपहृतानि । तद्यदि तस्य निग्रहं न करोति तद्दं भगवतो न भृत्य इत्येष निश्चयस्त्वया वाच्यः । तद्भुततरं गत्वा भवता भगवतः समीपे वक्तव्यम् ।' अथ दूतमुखेन प्रणयकुपितं वैनतेयं विज्ञाय भगवांश्चिन्तयामास—'अहो, स्थाने कोपो वैनतेयस्य । तत्स्वयमेव गत्वा संमानपुरःसरं तमानयामि । उक्तं च—

भक्तं शक्तं कुलीनं च न भृत्यमपमानयेत् । पुत्रवल्लालयेत्रित्यं य इच्छेच्छ्रियमात्मनः ॥ ३८२ ॥

अन्यच ।

राजा तुष्टोऽपि भृत्यानामर्थमात्रं प्रयच्छति ।
ते तु संमानितास्तस्य प्राणैरप्युपकुर्वते' ॥ ३८३ ॥
इत्येवं संप्रधार्य रुक्मपुरे वैनतेयसकाशं सत्वरमगमत् । वैनतेयोऽपि
गृहागतं भगवन्तमवलोक्य त्रपाधोमुखः प्रणम्योवाच—'भगवन्,
त्वदाश्रयोन्मत्तेन समुद्रेण मम भृत्यस्याण्डान्यपहृत्य ममापमाननं विहि15 तम्। परं भगवल्लज्जया मया विलम्बितम्, नो चेदेनमहं स्थलान्तरमधैव
नयामि । यतः स्वामिभयाच्छुनोऽपि प्रहारो न दीयते । उक्तं च—

येन स्याल्लघुता वाथ पीडा चित्ते प्रभोः कचित्।
प्राणत्यागेऽपि तत्कर्म न कुर्यात्कुलसेवकः'॥ ३८४॥
तच्छुत्वा भगवानाह—'भो वैनतेय, सत्यमभिहितं भवता। उक्तं च—
20 भृत्यापराधजो दण्डः स्वामिनो जायते यतः।

तेन रुजापि तस्योत्था न भृत्यस्य तथा पुनः ॥ ३८५ ॥
तदागच्छ येनाण्डानि समुद्रादादाय टिट्टिमं संभावयावः ।
अमरावतीं च गच्छावः ।' तथानुष्ठिते समुद्रो भगवता निर्भत्स्याग्रेयं शरं संधायाभिहितः—'भो दुरात्मन्, दीयन्तां टिट्टिमा25 ण्डानि । नो चेत्स्थरुतां त्वां नयामि ।' ततः समुद्रेण सभयेन टिट्टिभाण्डानि तानि प्रदत्तानि । टिट्टिमेनापि भार्याये समर्पितानि ।
अतोऽहं ब्रवीमि—'शत्रोर्बरुमविज्ञाय' इति ॥ तस्मात्पुरुषणोद्यमो न
त्याज्यः । तदाकण्यं संजीवकस्तमेव भ्योऽपि पप्रच्छ—'भो मित्र,
कथं ज्ञेयो मयासौ दुष्टबुद्धिरिति । इयन्तं कालं यावदुत्तरोत्तरस्ने-

हेन प्रसादेन चाहं दृष्टः । न कदाचित्तद्विकृतिर्दृष्टा तत्कथ्यतां येना-हमात्मरक्षार्थं तद्वधायोद्यमं करोमि ।' दमनक आह—'भद्र, किमत्र ज्ञेयम् । एष ते प्रत्ययः । यदि रक्तनेत्रस्त्रिशिखां भुकुटिं दधानः स्विक्षणी परिलेलिहत्त्वां दृष्ट्वा भवति, तद्बुष्टबुद्धिः । अन्यथा सुप्रसाद-श्रोति । तदाज्ञापय माम् । साश्रयं प्रति गच्छामि । त्वया च यथायं मन्नु भेदो न भवति तथा कार्यम् । यदि निशामुखं प्राप्य गन्तुं शक्तोषि तद्देशत्यागः कार्यः । यतः ।

त्यजेदेकं कुलस्यार्थे प्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत् ।

प्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत् ॥ ३८६ ॥

आपदर्थे धनं रक्षेद्दारान्रक्षेद्धनैरि ।

आत्मानं सततं रक्षेद्दारेरिष धनैरिष ॥ ३८७ ॥

बलवताभिभृतस्य विदेशगमनं तदनुप्रवेशो वा नीतिः । तद्देशत्यागः

कार्यः । अथवात्मा सामादिभिरुपायैरभिरक्षणीयः । उक्तं च

अपि पुत्रकलत्रैर्वा प्राणान्रक्षेत पण्डितः।

विद्यमानैर्थतस्तैः स्यात्सर्वं भूयोऽपि देहिनाम् ॥ ३८८ ॥ 15

येन केनाप्युपायेन शुभेनाप्यशुभेन वा । उद्धरेद्दीनमात्मानं समर्थो धर्ममाचरेत् ॥ ३८९ ॥ यो मायां कुरुते मूढः प्राणत्यागे धनादिषु । तस्य प्राणाः प्रणस्यन्ति तैर्नष्टैर्नष्टमेव तत्' ॥ ३९० ॥

तस्य प्राणाः प्रणश्यान्त तनष्टनष्टमय तत् ॥ २९०॥ २० एवमभिधाय दमनकः करटकसकाशमगमत् । करटकोऽपि तमायान्तं दृष्ट्या प्रोवाच—'भद्र, किं कृतं तत्र भवता ।' दमनक आह—'मया तावन्नीतिर्वाजनिर्वापणं कृतम्, परतो दैवविहितायत्तम्। उक्तं चयतः—

पराद्धुखेऽपि दैवेऽत्र कृत्यं कार्यं विपश्चिता । आत्मदोषविनाशाय स्वचित्तस्तम्भनाय च ॥ ३९१ ॥

तथा च । उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मी-

देवं हि दैवमिति कापुरुषा वदन्ति । देवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या

यते कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः' ॥ ३९२ ॥

करटक आह—'तत्कथय कीद्दक्त्वया नीतिबीजं निर्वापितम्।' सोऽब्रवीत्—'मयाऽन्योन्यं ताभ्यां मिथ्याप्रजल्पनेन मेदस्तथा विहितो यथा भूयोऽपि मन्नयन्तावेकस्थानस्थितौ न द्रक्ष्यिस ।' कर-टक आह—'अहो, न युक्तं भवता विहितं यत्परस्परं तौ स्नेहार्द-5 हृदयौ सुखाश्रयौ कोपसागरे प्रक्षिप्तौ। उक्तं च—

अविरुद्धं सुखस्थं यो दुःखमार्गे नियोजयेत् । जन्मजन्मान्तरं दुःखी स नरः स्यादसंशयम् ॥ ३९३॥ अपरं त्वं यद्भेदमात्रेणापि तुष्टस्तद्प्ययुक्तम्, यतः सर्वोऽपि जनो विरूपकरणे समर्थो भवति नोपकर्तुम् । उक्तं च—

वातियतुमेव नीचः परकार्यं वेत्ति न प्रसाधियतुम् ।
पातियतुमिति शक्तिर्वायोर्वृक्षं न चोन्निमितुम्' ॥ ३९४ ॥
दमनक आह—'अनिभिज्ञो भवान्नीतिशास्त्रस्य । तेनैतद्भवीषि ।
उक्तं च यतः—

जातमात्रं न यः शत्रुं व्याधिं च प्रशमं नयेत् ।

महाबलोऽपि तेनैव वृद्धिं प्राप्य स हन्यते ॥ ३९५ ॥

तच्छत्रभूतोऽयमस्माकं मन्निपदापहरणात् । उक्तं च—

पितृपैतामहं स्थानं यो यस्यात्र जिगीषते ।

स तस्य सहजः शत्रुरुच्छेद्योऽपि पिये स्थितः ॥ ३९६ ॥

तन्मया स उदासीनतया समानीतो भयप्रदानेन यावतावदहमपि तेन

20 साचिव्यात्प्रच्यावितः । अथवा साध्विदमुच्यते—

द्यात्साधुर्यदि निजपदे दुर्जनाय प्रवेशं तन्नाशाय प्रभवति ततो वाञ्छमानः स्वयं सः। तस्माद्देयो विपुलमतिभिर्नावकाशोऽधमानां

जारोऽपि स्याद्गृहपतिरिति श्रूयते वाक्यतोऽत्र ॥ ३९७॥ 25 तेन मया तस्योपिर वधोपाय एव विरच्यते । देशत्यागाय वा भित्र-ष्यति । तच त्वां मुक्त्वान्यो न ज्ञास्यति । तद्युक्तमेतत्स्वार्थायानुष्ठि-तम् । उक्तं च यतः—

निस्त्रिशं हृदयं कृत्वा वाणीं क्षुरसमोपमाम् । विकल्पोऽत्र न कर्तव्यो हन्यात्तत्रापकारिणम् ॥ ३९८ ॥ अपरं मृतोऽप्यसाकं मोज्यो भविष्यति । तदेकं ताबद्वेरसाधनम्, अपरं साचिव्यं च भविष्यति तृप्तिश्च' इति । तद्गुणत्रयेऽस्मिन्नुपस्थिते कस्मान्मां दूषयसि त्वं जाड्यभावात् । उक्तं च—

परस्य पीडनं कुर्वन्सार्थसिद्धिं च पण्डितः ।
मूदबुद्धिर्न भक्षेत वने चतुरको यथा' ॥ ३९९ ॥
करटक आह—'कथमेतत् ।' स आह—

5

### कथा १६।

अस्ति कसिंश्चिद्वनोद्देशे वज्रदंष्ट्रो नाम सिंहः। तस्य चतुरकक-व्यमुखनामानौ शृगालवृकौ भृत्यभूतौ सदैवानुगतौ तत्रैव वने प्रति-वसतः। अथान्यदिने सिंहेन कदाचिदासन्नप्रसवा प्रसववेदनया 10 स्वयूथाद्धष्टोष्ट्रगुपविष्टा कसिंश्चिद्धनगहने समासादिता। अथ तां सिंहोऽपि दासेरक्याः पिशितेन सपरिवारः परां तृप्तिमुपागतः । परं स्नेहाद्वालदासेरकं त्यक्तं गृहमानीयेदमुवाच-'भद्र, न तेऽस्ति मृत्योर्भयं मत्तो नान्यसाद्पि। ततः खेच्छयात्र वने भ्राम्यताम्' इति । यतस्ते शङ्कुसदृशौ कर्णौ, ततः शङ्कुकर्णो नाम भविष्यति । 15 एवमनुष्ठिते चत्वारोऽपि त एकस्थाने विहारिणः परस्परमनेकप्रकार-गोष्ठीसुखमनुभवन्तिसिष्ठन्ति । शङ्कर्णोऽपि यौवनपदवीमारूढः क्षणमपि न तं सिंहं मुच्चति । अथ कदाचिद्वज्रदंष्ट्रस्य केनचिद्वन्येन मत्तगजेन सह युद्धमभवत् । तेन मदवीर्यात्स दन्तपहारैस्तथा क्षत-शरीरो विहितो यथा प्रचलितुं न शक्रोति। तदा क्षुत्क्षामकण्ठ-२० स्तान्त्रोवाच-'भोः, अन्विष्यतां किंचित्सत्त्वं येनाहमेवंस्थितोऽपि तं व्यापाद्यात्मनो युष्माकं च क्षुत्रणाशं करोमि ।' तच्छुत्वा ते त्रयोऽपि वने संध्याकालं यावद्भान्ताः, परं न किंचित्सत्त्वमासादितम् । अथ चतुरकश्चिन्तयामास—'यदि शङ्ककर्णोऽयं व्यापाद्यते ततः सर्वेषां कतिचिद्दिनानि तृप्तिर्भवति । परं नैनं स्वामी मित्रत्वादाश्रयसमाश्रि-25 तत्वाच विनाशयिष्यति । अथवा बुद्धिप्रभावेण स्वामिनं प्रतिबोध्य तथा करिष्ये यथा व्यापादयिष्यति । उक्तं च-

अवध्यं चाथवागम्यमकृत्यं नास्ति किंचन ।
लोके बुद्धिमतां बुद्धेस्तस्मात्तां विनियोजयेत्' ॥ ४००॥

एवं विचिन्त्य शङ्कुकर्णमिद्माह—'भोः शङ्कुकर्ण, स्वामी तावत्पध्यं विना क्षुधया परिपीड्यते । स्वाम्यभावादसाक्मिप ध्रुवं विनाश एव । ततो वाक्यं किंचित्स्वाम्यर्थे वदिप्यामि । तच्छ्यताम् ।' शङ्ककर्ण आह—'मोः, शीघ्रं निवेद्यतां येन ते वचनं शीघ्रं निर्विकल्पं इकरोमि । अपरं खामिनो हिते कृते मया सुकृतशतं कृतं भविप्यति'। अथ चतुरक आह—'भो भद्र, आत्मशरीरं द्विगुणलाभेन स्वामिने प्रयच्छ, येन ते द्विगुणं शरीरं भवति, स्वामिनः पुनः प्राणयात्रा भवति ।' तदाकर्ण्य शङ्ककर्णः प्राह—'भद्र, यद्येवं तन्मदीयप्रयो-जनमेतदुच्यताम् । स्वाम्यर्थः कियतामिति । परमत्र धर्मः प्रतिभूः ।' 10 इति ते विचिन्त्य सर्वे सिंहसकाशमाजग्मुः । ततश्चतुरक आह— 'देव, किंचित्सत्त्वं प्राप्तम् । भगवानादित्योऽप्यस्तं गतः । तद्यदि स्वामी द्विगुणं शरीरं प्रयच्छति, ततः शङ्ककर्णोऽयं द्विगुणवृच्चा स्वशरीरं प्रयच्छति धर्मप्रतिभुवा।' सिंह आह—'भोः, यद्येवं तत्सुन्दरतरम् । व्यवहारस्यास्य धर्मः प्रतिभूः क्रियताम्' इति । 15 अथ सिंहवचनानन्तरं वृकशृगालाभ्यां विदारितोभयकुक्षिः शङ्ककर्णः पञ्चत्वमुपागतः । अथ वज्रदंष्ट्रश्चतुरकमाह—'भोश्चतुरक, याबदहं नदीं गत्वा स्नानं देवतार्चनविधिं कृत्वागच्छामि, तावत्त्वयात्रा-प्रमत्तेन भाव्यम्' इत्युक्त्वा नद्यां गतः । अथ तस्मिन्गन्ते चतुरक-श्चिन्तयामास—'कथं ममैकाकिनो भोज्योऽयमुष्ट्रो भविष्यति' इति 20 विचिन्त्य क्रव्यमुखमाह—'भोः क्रव्यमुखं, क्षुधालुभवान्। तद्यावदसौ स्वामी नागच्छति, तावत्त्वमस्योष्ट्रस्य मांसं भक्षय। अहं त्वां स्वामिनो निर्दोषं प्रतिपादयिष्यामि ।' सोऽपि तच्छुत्वा यावार्किचिन्मांसमास्वा-दयति तावचतुरकेणोक्तम्—'भोः कव्यमुख, समागच्छति स्वामी । तत्त्यक्त्वैनं द्रे तिष्ठ, येनास्य भक्षणं न विकल्पयति । तथानुष्ठिते 25 सिंहः समायातो यावदुष्ट्रं पश्यति तावदिक्तीकृतहृदयो दासेरकः। ततो भुकुटिं कृत्वा परुषतरमाह—'अहो, केनैष उष्ट्र उच्छिष्टतां नीतो येन तमपि व्यापादयामि' एवमभिहिते ऋव्यमुखश्चतुरकमुखमवलो-कयति । 'किल तद्वद किंचियेन मम शान्तिर्भवति ।' अथ चतुरको विहस्योवाच-'भो, मामनादृत्य पिशितं भक्षयित्वाधुना मन्युखमव-30 होकयसि । तदास्वादयास्य दुर्णयतरोः फलम्' इति । तदाकर्ण्य क-

व्यमुखो जीवनाशभयाद्रदेशं गतः । एतसिन्नन्तरे तेन मार्गेण दासेरकसार्थो भाराकान्तः समायातः । तस्यात्रसरोष्ट्रस्य कण्ठे महती घण्टा बद्धा। तस्याः शब्दं दूरतोऽप्याकण्यं सिंहो जम्बुकमाह— 'भद्र, ज्ञायतां किमेष रौद्रः शब्दः श्रूयतेऽश्रुतपूर्वः । तच्छुत्वा चतु-रकः किंचिद्रनान्तरं गत्वा सत्वरमभ्युपेत्य प्रोवाच - 'स्वामिन्, 5 गम्यतां गम्यतां यदि शक्नोषि गन्तुम् ।' सोऽब्रवीत्—'भद्र, किमेवं मां व्याकुलयसि, तत्कथय किमेतत्' इति । चतुरक आह-'स्वामिन्, एष धर्मराजस्तवोपरि कुपितः यदनेनाकाले दासेरकोऽयं मदीयो व्यापादितः । तत्सहस्रगुणमुष्ट्रमस्य सकाशाद्वहीष्यामि' इति निश्चित्य बृहन्मानमादायाग्रेसरस्योष्ट्रस्य ग्रीवायां घण्टां बद्धा वध्यदा- 10 सेरकसक्तानपि पितृपितामहानादाय वैरानिर्यातनार्थमायात एव।' सिंहोऽपि तच्छुत्वा सर्वतो दूरादेवावलोक्य मृतमुष्ट्रं परित्यज्य प्राणभ-यात्प्रनष्टः । चतुरकोऽपि शनैः शनैस्तस्योष्ट्रस्य मांसं भक्षयामास । अतोऽहं ब्रवीमि — 'परस्य पीडनं कुर्वन्' इति ॥ अथ दमनके गते संजीवकश्चिन्तयामास—'अहो किमेतन्मया कृतम्, यच्छष्पादोऽपि 15 मांसाशिनस्तस्यानुगः संवृत्तः। अथवा साध्विदमुच्यते-

अगम्यान्यः पुमान्याति असेव्यांश्च निषेवते। स मृत्युमुपगृह्णाति गर्भमश्वतरी यथा ॥ ४०१ ॥ तिर्देक करोमि । क गच्छामि । कथं मे शान्तिर्भविष्यति । अथवा तमेव पिङ्गलकं गच्छामि । कदाचिन्मां शरणागतं रक्षति । प्राणैर्न 20 वियोजयति । यत उक्तं च-

धर्मार्थं यततामपीह विपदो दैवाद्यदि स्युः कचि-तत्तासामुपशान्तये सुमतिभिः कार्यो विशेषान्नयः। लोके ख्यातिसपागतात्र सकले लोकोक्तिरेषा यतो दम्धानां किल विह्ना हितकरः सेकोऽपि तस्योद्भवः॥४०२॥ 25 तथा च।

> लोकेऽथवा तनुभृतां निजकर्मपाकं नित्यं समाश्रितवतां सुहितिकयाणाम् । भावार्जितं शुभमथाप्यशुभं निकामं यद्रावि तद्भवति नात्र विचारहेतुः ॥ ४०३ ॥ 30

अपरं चान्यत्र गतस्यापि मे कस्यचिदुष्ट्रसत्त्वस्य मांसाशिनः सकाशानमृत्युभिविष्यति । तद्वरं सिंहात् । उक्तं च

महद्भिः स्पर्धमानस्य विपदेव गरीयसी । दन्तभङ्गोऽपि नागानां श्लाघ्यो गिरिविदारणे ॥ ४०४ ॥

ठतथा च।

महतोऽपि क्षयं लब्ध्वा श्लाध्यं नीचोऽपि गच्छति । दानार्थी मधुपो यद्वद्गजकर्णसमाहतः'॥ ४०५॥ एवं निश्चित्य स स्खलितगतिर्मन्दं मन्दं गत्वा सिंहाश्रयं पश्यन्तप-ठत्—'अहो, साध्वदमुच्यते—

अन्तर्लीनभुजङ्गमं गृहमिव ज्वालाकुलं वा वनं प्राहाकीणीमिवाभिरामकमलच्छायासनाथं सरः। नानादुष्टजनैरसत्यवचनासक्तेरनार्येर्वृतं

दुःखेन प्रतिगम्यते प्रचिकते राज्ञां गृहं वार्धिवत् ॥ ४०६ ॥ एवं पठन्दमनकोक्ताकारं पिङ्गलकं दृष्ट्वा प्रचिकतः संवृतशरीरो दूर15 तरं प्रणामकृतिं विनाप्युपविष्टः । पिङ्गलकोऽपि तथाविष्यं तं विलोक्य दमनकवाक्यं श्रद्धधानः कोपात्तस्योपिर पपात । अथ संजीवकः खरनखरविकर्तितपृष्ठः शृङ्काभ्यां तदुदरमुहिष्व्य कथमपि तस्माद्येतः शृङ्काभ्यां हन्तुमिच्छन्युद्धायावस्थितः । अथ द्वावपि तौ पुण्पितपला-श्रप्तिमौ परस्परवधकाङ्क्षणौ दृष्ट्वा करटको दमनकमाह 'भो मूदमते, 20 अनयोविरोधं वितन्वता त्वया साधु न कृतम्, न च त्वं नीतितत्त्वं वेत्सि । नीतिविद्धिरुक्तं च—

कार्याण्युत्तमदण्डसाहसफलान्यायाससाध्यानि ये प्रीत्या संशमयन्ति नीतिकुशलाः साम्नैव ते मन्निणः । निःसाराल्पफलानि ये त्वविधिना वाञ्छन्ति दण्डोद्यमै-

तद्यदि स्वाम्यभिघातो भविष्यति तिन्कं त्वदीयमन्नबुद्ध्या कियते ।
अथ संजीवको न वध्यते तथाष्यभव्यम् । यतः प्राणसंदेहात्तस्य च
वधः । तन्मूढ, कथं त्वं मन्निपदमभिलपिस सामसिद्धिं न वेत्सि ।
तद्वृथा मनोरथोऽयं ते दण्डरुचेः । उक्तं च—

सामादिदण्डपर्यन्तो नयः प्रोक्तः खयंभुवा । तेषां दण्डस्तु पापीयांस्तं पश्चाद्विनियोजयेत् ॥ ४०८ ॥ तथा च ।

साम्नेव यत्र सिद्धिर्न तत्र दण्डो बुधेन विनियोज्यः। पित्तं यदि शर्करया शाम्यति कोऽर्थः पटोलेन ॥ ४०९॥ 5 तथा च।

> आदौ साम प्रयोक्तव्यं पुरुषेण विज्ञानता। सामसाध्यानि कार्याणि विक्रियां यान्ति न कचित्॥४१०॥ न चन्द्रेण न चौषध्या न सूर्येण न विह्ना।

साम्नेव विलयं याति विद्वेषिप्रभवं तमः ॥ ४११॥
तथा यत्त्वं मिन्नत्वमिलषित, तद्प्ययुक्तम् । यतस्त्वं मिन्नगतिं न वित्ति । यतः पञ्चविधो मन्नः । स च कर्मणामारम्भोपायः, पुरुषद्र-व्यसंपत्, देशकालविभागः, विनिपातप्रतीकारः, कार्यसिद्धिश्चेति । सोऽयं स्वाम्यमात्ययोरेकतमस्य किं वा द्वयोरिप विनिपातः समुत्पद्यते लमः । तद्यदि काचिच्छिक्तरिस्त तद्विचिन्त्यतां विनिपातप्रतीकारः । 15 भिन्नसंधाने हि मिन्नणां बुद्धिपरीक्षा । तन्मूर्वं, तत्कर्तुमसमर्थस्त्वं यतो विपरीतबुद्धिरसि । उक्तं च—

मन्निणां भिन्नसंधाने भिषजां सांनिपातिके ।
कर्मणि व्यज्यते प्रज्ञा स्वस्थे को वा न पण्डितः ॥ ४१२ ॥
अन्यच ।

घातयितुमेव नीचः परकार्यं वेति न प्रसाधयितुम्।
पातयितुमेव शक्तिनीखोरुद्धर्तुमन्नपिटम् ॥ ४१३ ॥
अथवा न ते दोषोऽयम् । स्वामिनो दोषः, यस्ते वाक्यं श्रद्धधाति ।
उक्तं च—

नराधिपा नीचजनानुवार्तिनो बुधोपदिष्टेन पथा न यान्ति ये। विशन्त्यतो दुर्गममार्गनिर्गमं समस्तसंबाधमनर्थपञ्जरम् ॥ ४१४॥

तद्यदि त्वमस्य मन्नी भविष्यसि तदान्योऽपि कश्चिन्नास्य समीपे साधुजनः समेष्यति । उक्तं च—

गुणालयोऽप्यसन्मन्नी नृपतिर्नाधिगम्यते । प्रसन्नखादुसिललो दुष्टमाहो यथा हदः॥ ४१५॥ तथा शिष्टजनरहितस्य स्वामिनोऽपि नाशो भविष्यति । उक्तं च-चित्राखादकथैर्भृत्यैरनायासितकार्भुकैः। ये रमन्ते नृपास्तेषां रमन्ते रिपवः श्रिया ॥ ४१६ ॥ तिंक मूर्खोपदेशेन । केवलं दोषो न गुणः । उक्तं च-नानाम्यं नमते दारु नाश्मिन स्यात्क्षुरिकया। सूचीमुखं विजानीहि नाशिष्यायोपदिश्यते ॥ ४१७॥

दमनक आह—'कथमेतत्।' सोऽब्रवीत्-

कथा १७।

अस्ति कासिंश्चित्पर्वतैकदेशे वानरयूथम्। तच कदाचिद्धेमन्त-समयेऽतिकठोरवातसंस्पर्शवेपमानकलेवरं तुषारवर्षोद्धतप्रवर्षघनधारा-निपातसमाहतं न कथंचिच्छान्तिमगमत्। अथ केचिद्वानरा वहि-कणसदृशानि गुङ्जाफलान्यवचित्य विद्वाञ्छया फूत्कुर्वन्तः समन्ता-15 तस्थुः । अथ सूचीमुखो नाम पक्षी तेषां तं वृथायासमवलोक्य प्रोवाच-'भोः, सर्वे मूर्का यूयम् । नैते वह्निकणाः, गुझाफलानि एतानि । तत्कि वृथा श्रमेण । नैतस्माच्छीतरक्षा भविष्यति । तदन्व-प्यतां कश्चित्रिर्वातो वनपदेशो गुहा वा गिरिकन्दरं वा। अद्यापि साटोपा मेघा दृश्यन्ते । अथ तेषामेकतमो वृद्धवानरस्तमुवाच-20 भो मूर्व, किं तवानेन व्यापारेण । तद्गम्यताम् । उक्तं च-मुहुर्विघितकमीणं यूतकारं पराजितम्। नालापयेद्विवेकज्ञो यदीच्छेत्सिद्धिमात्मनः ॥ ४१८॥

तथा च।

आखेटकं वृथाक्केशं मूर्खं व्यसनसंस्थितम् ।

आलापयति यो मृदः स गच्छति पराभवम्' ॥ ४१९॥ सोऽपि तमनादृत्य भूयोऽपि वानराननवरतमाह - 'भोः, कि तृथा-क्केरोन ।' अथ यावद्यो न कथंचित्प्रलपन्विरमति तावदेकेन वानरेण व्यर्थश्रमत्वात्कृपितेन पक्षाभ्यां गृहीत्वा शिलायामाम्फालित उपरतश्च। अतोऽहं ब्रवीमि—'नानाम्यं नमते दारु' इत्यादि ॥ तथा च ।

उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये। पयःपानं भुजङ्गानां केवलं विषवर्धनम् ॥ ४२० ॥

अन्यच।

उपदेशो न दातव्यो याहरोताहरो जने। पस्य वानरमूर्वेण सुगृही निगृहीकृतः' ॥ ४२१ ॥ दमनक आह—'कथमेतत्।' सोऽब्रवीत्—

कथा १८।

अस्ति कसिंधिद्वनोद्देशे शमीवृक्षः । तस्य लम्बमानशिखायां कृतावासावरण्यचटकदम्पती वसतः सा। अथ कदाचित्तयोः सुखसंस्थ-योर्हेमन्तमेघो मन्दं मन्दं वर्षितुमारब्धः । अत्रान्तरे कश्चिच्छा- 10 खामृगो वातासारसमाहतः प्रोद्धिषतशरीरो दण्डवीणां वादयनवेप-मानस्तच्छमीमूलमासाद्योपविष्टः। अथ तं तादृशमवलोक्य चटका पाह—'भो भद्र,

हस्तपादसमोपेतो दश्यसे पुरुषाकृतिः।

शीतेन भिद्यसे मूढ कथं न कुरुषे गृहम्' ॥ ४२२ ॥ 15 एच्छ्रत्वा तां वानरः सकोपमाह—'अधमे, कसान्न त्वं मोनन्नता भवसि । अहो, धार्ष्टमस्याः । अद्य मामुपहसति ।

सूचीमुखी दुराचारा रण्डा पण्डितवादिनी ।

नाशक्कते प्रजल्पन्ती तत्किमेनां न हन्म्यहम्' ॥ ४२३ ॥ एवं प्रलप्य तामाह—'मुग्धे, किं तव ममोपरि चिन्तया। उक्तं च-20

वाच्यं श्रद्धासमेतस्य पृच्छतश्च विशेषतः ।

प्रोक्तं श्रद्धाविहीनस्य अरण्यरुदितोपमम् ॥ ४२४ ॥ तर्तिक बहुना तावत् ।' कुलायस्थितया तयाभिहितः स तावतां शमी-मारुह्य तस्याः कुलायं शतधा खण्डशोऽकरोत् । अतोऽहं ब्रवीमि-'उपदेशो न दातव्यः' इति ॥ तन्मूर्व, शिक्षापितोऽपि न शिक्षित-25 स्त्वम् । अथवा न ते दोषोऽस्ति, यतः साघोः शिक्षा गुणाय संप-द्यते, नासाधोः । उक्तं च-

> किं करोत्येव पाण्डित्यमस्थाने विनियोजितम्। अन्धकारप्रतिच्छन्ने घटे दीप इवाहितः ॥ ४२५ ॥

30

तद्यर्थपाण्डित्यमाश्रित्य मम वचनमशृण्वन्नात्मनः शान्तिमपि वेत्सि । तन्नूनमपजातस्त्वम् । उक्तं च—

जातः पुत्रोऽनुजातश्च अतिजातस्तथैव च ।
अपजातश्च लोकेऽस्मिन्मन्तव्याः शास्त्रवेदिभिः ॥ ४२६ ॥
मातृतुल्यगुणो जातस्त्वनुजातः पितुः समः ।
अतिजातोऽधिकस्तस्मादपजातोऽधमाधमः ॥ ४२० ॥
अप्यात्मनो विनाशं गणयति न खलः परव्यसनहृष्टः ।
प्रायो मस्तकनाशे समरमुखे नृत्यति कबन्धः ॥ ४२८ ॥
अहो, साध्वदमुच्यते—

10 धर्मबुद्धिः कुबुद्धिश्च द्वावेतौ विदितौ मम।
पुत्रेण व्यर्थपाण्डित्यात्पिता धूमेन घातितः'॥ ४२९॥
दमनक आह—'कथमेतत्'। सोऽब्रवीत्—

#### कथा १९।

किसिश्चिद्धिष्ठाने धर्मबुद्धिः पापबुद्धिश्च द्वे मित्रे प्रतिवसतः सा । 15 अथ कदाचित्पापबुद्धिना चिन्तितम्—'अहं तावन्मूर्खो दारिद्योपेतश्च। तदेनं धर्मबुद्धिमादाय देशान्तरं गत्वास्याश्रयेणार्थोपार्जनं कृत्वैनमिप वश्चियत्वा सुखी भवामि।' अथान्यस्मिन्नहिन पापबुद्धिधर्मबुद्धि प्राह—भो मित्र, वार्धकभावे किं त्वमात्मिविचेष्टितं स्मरिस । देशान्तरमहृष्ट्वा कां शिशुजनस्य वार्तां कथियप्यसि । उक्तं च—

20 देशान्तरेषु बहुविधभाषावेशादि येन न ज्ञातम् । अमता धरणीपाठे तस्य फलं जन्मनो व्यर्थम् ॥ ४३०॥ तथा च ।

> विद्यां वित्तं शिल्पं तावनामोति मानवः सम्यक् । यावद्रजति न भूमौ देशादेशान्तरं हृष्टः'॥ ४३१॥

25 अथ तस्य तद्वचनमाकण्यं प्रहृष्टमनास्तेनैव सह गुरुजनानुज्ञातः शु-मेऽहिन देशान्तरं प्रस्थितः । तत्र च धर्मबुद्धिप्रभावेण अमता पाप-बुद्धिना प्रभूततरं वित्तमासादितम् । ततश्च द्वाविष तौ प्रभूतोपा-र्जितद्वव्यौ प्रहृष्टौ स्वगृहं प्रत्यौत्युक्येन निकृतौ । उक्तं च—

प्राप्तविद्यार्थशिल्पानां देशान्तरनिवासिनाम् ।

अथ स्वस्थानसमीपवर्तिना पापबुद्धिना धर्मबुद्धिरमिहितः—'भद्र, न सर्वमेतद्धनं गृहं प्रति नेतुं युज्यते। यतः कुटुम्बिनो बान्धवाश्च प्रार्थ-यिप्यन्ते। तदत्रैव वनगहने कापि भूमौ निक्षिप्य किंचिन्मात्रमादाय गृहं प्रविशावः। भूयोऽपि प्रयोजने संजाते तन्मात्रं समेत्यासात्स्था-नानेष्यावः। उक्तं च—

न वित्तं दर्शयेत्पाज्ञः कस्यचित्स्वल्पमप्यहो । मुनेरिप यतस्तस्य दर्शनाच्चलते मनः ॥ ४३३ ॥ तथा च ।

यथामिषं जले मत्स्यैर्भक्ष्यते श्वापदेर्भुवि ।
आकारो पिक्षिमिश्चैव तथा सर्वत्र वित्तवान्'॥ ४३४॥ 10
तदाकण्यं धर्मबुद्धिराह—'भद्र, एवं क्रियताम्।' तथानुष्ठिते द्वाविषि
तौ स्वगृहं गत्वा सुखेन संस्थितवन्तौ । अथान्यिसम्बहिन पापबुद्धिनिशीथेऽटव्यां गत्वा तत्सर्वं वित्तं समादाय गर्तं पूरियत्वा स्वभवनं
जगाम । अथान्येद्युर्धर्मबुद्धिं समभ्येत्य प्रोवाच—'सखे, बहुकुटुम्बा
वयं वित्ताभावात्सीदामः । तद्गत्वा तत्र स्थाने किंचिन्मात्रं धनमान-15
यावः ।' सोऽब्रवीत्—'भद्र, एवं क्रियताम्' । अथ द्वाविष गत्वा
तत्स्थानं यावत्स्वनतस्तावद्विक्तं भाण्डं दृष्टवन्तौ । अत्रान्तरे पापबुद्धिः
शिरस्ताडयन्प्रोवाच—'भो धर्मबुद्धे, त्वया हृतमेतद्धनम् , नान्येन ।
यतो भूयोऽपि गर्तापूरणं कृतम् । तत्प्रयच्छ मे तस्यार्धम् । अथवाहं
राजकुले निवेदियिष्यामि ।' स आह—'भो दुरात्मन्, मैवं वद । 20
धर्मबुद्धिः सल्बहम् । नैतचौरकर्म करोमि । उक्तं च—

मातृवत्परदाराणि परद्रव्याणि लोष्ठवत् ।

आत्मवत्सर्वभूतानि वीक्षन्ते धर्मबुद्धयः' ॥ ४३५ ॥ एवं द्वाविप तौ विवदमानौ धर्माधिकारिणं गतौ प्रोचतुश्च परस्परं दूषयन्तौ । अथ धर्माधिकरणाधिष्ठितपुरुषैर्दिव्यार्थं यावित्रयोजितौ 25 तावत्पापबुद्धिराह—'अहो, न सम्यग्दृष्टोऽयं न्यायः । उक्तं च—

> विवादेऽन्विष्यते पत्रं तद्भावेऽपि साक्षिणः । साक्ष्यभावात्ततो दिव्यं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ४३६॥

तदत्र विषये मम वृक्षदेवताः साक्षीमृतास्तिष्ठन्ति । ता अप्याव-योरेकतरं चौरं साधुं वा करिष्यन्ति ।' अथ तैः सर्वेरमिहितम्— 'भोः, युक्तमुक्तं भवता । उक्तं च—

अन्त्यजोऽपि यदा साक्षी विवादे संप्रजायते ।

न तत्र विद्यते दिव्यं किं पुनर्यत्र देवताः ॥ ४३७॥
तद्साकमप्यत्र विषये महत्कौतृहरुं वर्तते । प्रत्यूषसमये युवाभ्यामप्यसाभिः सह तत्र वनोहेशे गन्तव्यम्' इति । एतस्मिनन्तरे
पापबुद्धिः स्वगृहं गत्वा स्वजनकमुवाच—'तात, प्रभ्तोऽयं मयार्थों
धर्मबुद्धेश्चोरितः । स च तव वचनेन परिणतिं गच्छति । अन्यथाग्याकं प्राणैः सह यास्यति' । स आह—'वत्स, द्वृतं वद् येन प्रोच्य
तद्रव्यं स्थिरतां नयामि ।' पापबुद्धिराह—'तात, अस्ति तत्प्रदेशे
महाशमी । तस्यां महत्कोटरमस्ति । तत्र त्वं सांप्रतमेव प्रविश्च । ततः
प्रभाते यदाहं सत्यश्रावणं करोमि, तदा त्वया वाच्यं यद्धर्मबुद्धिश्चौर
इति ।' तथानुष्ठिते प्रत्यूवे स्नात्वा पापबुद्धिर्धर्मबुद्धिपुरःसरो धर्माधिकग्वाकः सह तां शमीमभ्येत्य तारस्वरेण प्रोवाच—

'आदित्यचन्द्राविनिहोऽनहश्च द्यौर्भूमिरापो हृद्यं यमश्च । अहश्च रात्रिश्च उमे च संध्ये धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम् ॥ ४३८ ॥

20 भगवति वनदेवते, आवयोर्मध्ये यश्चोरस्तं कथय । अथ पापवृद्धिपिता शमीकोटरस्थः प्रोवाच—'भो, शृणुत शृणुत । धर्मवृद्धिना
हृतमेतद्धनम्' । तदाकण्यं सर्वे ते राजपुरुषा विस्मयोत्फुललोचना
यावद्धर्मबुद्धेर्वित्तहरणोचितं निम्रहं शास्त्रहृष्ट्यावलोक्तयन्ति तावद्धर्मबुद्धिना तच्छमीकोटरं विह्नभोज्यद्वल्यैः परिवेष्ट्य विह्नना संदीपितम् ।
25 अथ ज्वलति तस्मिन्शमीकोटरेऽर्धद्ग्धशरीरः स्फुटितेक्षणः करुणं
परिदेवयन्पापवृद्धिपता निश्चकाम । ततश्च तैः सर्वेः पृष्टः —'भोः
किमिदम्।' इत्युक्ते स पापवृद्धिविचेष्टितं सर्वमिदं निवेदियत्वोपरतः ।

अथ ते राजपुरुषाः पापवृद्धिं शमीशाखायां प्रतिलम्बय धर्मवृद्धिं प्रशस्येदमूनुः — 'अहो, साध्विदमुच्यते — उपायं चिन्तयेत्पाज्ञस्तथापायं च चिन्तयेत्। पर्यतो बकमूर्वस्य नकुलेन हता बकाः'॥ ४३९॥ धर्मबुद्धिः प्राह—'कथमेतत्'। ते प्रोचुः—

#### कथा २०।

अस्ति किसंचिद्वनोद्देशे बहुबकसनाथो वटपादपः। तस्य कोटरे 5
कृष्णसर्पः प्रतिवसित सा। स च बकबालकानजातपक्षानिप सदैव
भक्षयन्कालं नयति। अथैको बकस्तेन भिक्षतान्यपत्यानि दृष्ट्वा शिग्रुवैराग्यात्सरस्तीरमासाद्य बाष्पपूरपूरितनयनोऽघोमुखस्तिष्ठति। तं च
ताद्दक्चेष्टितमवलोक्य कुलीरकः प्रोवाच—'माम, किमेवं रुद्यते
भवताद्य।' स आह—'भद्र, किं करोमि। मम मन्द्रभाग्यस्य बालकाः 10
कोटरनिवासिना सर्पेण भिक्षताः। तद्दुःखदुःखितोऽहं रोदिमि। तत्कथय मे यद्यस्ति कश्चिदुपायस्तद्विनाशाय।' तदाकण्यं कुलीरकश्चिन्तयामास—'अयं तावदस्मज्जातिसहजवैरी। तथोपदेशं प्रयच्छामि
सत्यानृतं तथान्येऽपि बकाः सर्वे संक्षयमायान्ति। उक्तं च—

नवनीतसमां वाणीं कृत्वा चित्तं तु निर्दयम् । तथा प्रबोध्यते शत्रुः सान्वयो भ्रियते यथा' ॥ ४४०॥

आह च—'माम, यद्येवं तन्मत्स्यमांसखण्डानि नकुरुस्य विरुद्वारात्स-पैकोटरं यावत्पक्षिप यथा नकुरुस्तन्मार्गेण गत्वा तं दुष्टसपै विनाश-यति ।' अथ तथानुष्ठिते मत्स्यमांसानुसारिणा नकुरुने तं कृष्णसपै निहत्य तेऽपि तद्वृक्षाश्रयाः सर्वे बकाश्च शनैः शनैभिक्षिताः । अतो वयं 20 त्रूमः—'उपायं चिन्तयेत' इति ॥ तदनेन पापबुद्धिना उपायश्चिन्तितो नापायः । ततस्तत्फरुं प्राप्तम् ।' अतोऽहं त्रवीमि—'धर्मबुद्धिः कुबु-द्विश्च' इति ॥ एवं मृद, त्वयाप्युपायश्चिन्तितो नापायः पापबुद्धिवत् । तत्र भवसि त्वं सज्जनः, केवरुं पापबुद्धिरसि । ज्ञातो मया स्वामिनः प्राणसंदेहानयनात् । प्रकटीकृतं त्वया स्वयमेवात्मनो दुष्टत्वं कौटिल्यं 25 च । अथवा साध्विदमुच्यते—

यत्नादिष कः पश्येच्छिखिनामाहारिनःसरणमार्गम् । यदि जलदध्विनमुदितास्त एव मूढा न नृत्येयुः ॥ ४४१॥ यदि त्वं स्वामिन एनां दशां नयसि तदस्मद्विधस्य का गणना । तस्मान्ममासन्नेन भवता न भाव्यम् । उक्तं च—

तुला लोहसहस्रस्य यत्र खादन्ति मूिषकाः ।
राजंस्तत्र हरेच्छयेनो बालकं नात्र संशयः' ॥ ४४२ ॥
दमनक आह—'कथमेतत् ।' सोऽब्रवीत्—

## कथा २१।

अस्ति कसिंश्चिद्धिष्ठाने जीर्णधनो नाम विणिक्पुत्रः । स च 10 विभवक्षयादेशान्तरगमनमना व्यचिन्तयत्— 'यत्र देशेऽथवा स्थाने भोगान्भुक्त्वा स्ववीर्यतः । तस्मिन्विभवहीनो यो वसेत्स पुरुषाधमः ॥ ४४३ ॥

तथा च।

येनाहंकारयुक्तेन चिरं विलसितं पुरा।

तस्य च गृहे लोहभारघटिता पूर्वपुरुषोपार्जिता तुलासीत्। तां च कस्यचिच्छ्रेष्ठिनो गृहे निक्षेपभूतां कृत्वा देशान्तरं प्रस्थितः। ततः सुचिरं कालं देशान्तरं यथेच्छया आन्त्वा पुनः स्वपुरमागत्य तं श्रेष्ठिनमुवाच—'भोः श्रेष्ठिन्, दीयतां मे सा निक्षेपतुला।' स 20 आह—'भोः, नास्ति सा। त्वदीया तुला मूषिकैभिक्षिता।' जीर्णधन आह—'भोः, श्रेष्ठिन्, नास्ति दोषस्ते यदि मूषिकैभिक्षिति। ईहगेवायं संसारः। न किंचिदत्र शाश्वतमस्ति। परमहं नद्यां स्नानार्थं गमिष्यामि। तत्त्वयात्मीयं शिशुमेनं धनदेवनामानं मया सह स्नानोपकरणहस्तं प्रेषय' इति। सोऽपि चौर्यभयात्तस्य शङ्कितः स्वपुत्रमुवाच— 25 'वत्स, पितृन्योऽयं तव स्नानार्थं नद्यां यास्यति। तद्गम्यतामनेन सार्धं स्नानोपकरणमादाय' इति। अहो, साध्वदमुच्यते—

ब्रानोपकरणमादाय' इति । अहो, साध्विदमुच्यते— न भक्तया कस्यचित्कोऽपि प्रियं प्रकुरुते नरः । मुक्त्वा भयं प्रलोभं वा कार्यकारणमेव वा ॥ ४४५॥

तथा च।

अत्यादरो भवेद्यत्र कार्यकारणवर्जितः । तत्र शङ्का प्रकर्तव्या परिणामे सुखावहा ॥ ४४६ ॥

अथासी विणिक्शियुः स्नानोपकरणमादाय प्रहृष्टमनास्तेनाभ्यागतेन सह प्रस्थितः । तथानुष्ठिते विणिक्सात्वा तं शिशुं नदीगुहायां प्रक्षिप्य तद्वारं बृहच्छिळयाच्छाद्य सत्वरं गृहमागतः पृष्टश्च तेन विणजा—5 'भो अभ्यागत, कथ्यतां कुत्र मे शिशुर्यस्त्वया सह नदीं गतः' इति । स आह—'नदीतटात्स श्येनेन हतः' इति । श्रेष्ठ्याह—'मिथ्यावादिन्, किं कचिच्छयेनो बालं हर्तुं शक्तोति । तत्समर्पय मे सुतम् । अन्यथा राजकुले निवेदियण्यामि' इति । स आह—'भोः सत्यवादिन्, यथा श्येनो बालं न नयति तथा मूिषका अपि लोहभार-10 घटितां तुलां न भक्षयन्ति । तद्पय मे तुलाम्, यदि दारकेण प्रयोजनम् ।' एवं तौ विवदमानौ द्वाविप राजकुलं गतौ । तत्र श्रेष्ठी तारस्वरेण प्रोवाच—'भोः, अब्रह्मण्यमब्रह्मण्यम्।मम शिशुरनेन चौरेणापहृतः' अथ धर्माधिकारिणस्तम् चुः—'भोः, समर्प्यतां श्रेष्ठिसुतः ।' स आह—'किं करोमि । पश्यतो मे नदीतटाच्छयेनेनापहृतः शिशुः ।' 15 तच्छत्वा ते प्रोचुः—'भो, न सत्यमभिहितं भवता । किं श्येनः शिशुं हर्तुं समर्थो भवति ।' स आह—'भो भोः, श्रूयतां मद्वचः ।

तुरुं होहसहस्रस्य यत्र खादन्ति मूषिकाः । राजंस्तत्र हरेच्छयेनो बालकं नात्र संशयः' ॥ ४४७ ॥

ते प्रोचुः—'कथमेतत्।' ततः श्रेष्ठी सभ्यानामम् आदितः सर्वं 20 वृत्तान्तं निवेदयामास । ततस्तैर्विहस्य द्वाविष तौ परस्परं संबोध्य तुलाशिशुप्रदानेन संतोषितौ। अतोऽहं ब्रवीमि—'तुलां लोहसह-स्रस्य' इति ॥ तन्मूर्वः, संजीवकप्रसादमसहमानेन त्वयैतत्कृतम्। अहो, साध्विदमुच्यते—

प्रायेणात्र कुलान्वितं कुकुलजाः श्रीवल्लमं दुर्भगा द्वातारं कृपणा ऋजूननृजवो वित्ते स्थितं निर्धनाः । वैरूप्योपहताश्च कान्तवपुषं धर्माश्रयं पापिनो नानाशास्त्रविचक्षणं च पुरुषं निन्दन्ति मूर्खाः सदा ॥४४८॥

तथा च-

मूर्काणां पण्डिता द्वेष्या निर्धनानां महाधनाः ।

व्रतिनः पापशीलानामसतीनां कुलस्त्रियः ॥ ४४९ ॥

तन्मूर्क, त्वया हितमप्यहितं कृतम् । उक्तं च—

पण्डितोऽपि वरं शत्रुनं मूर्लो हितकारकः ।

वानरेण हतो राजा विशाश्चीरेण रक्षिताः' ॥ ४५० ॥

दमनक आह—'कथमेतत् ।' सोऽब्रवीत्—

## कथा २२।

कस्यचिद्राज्ञो नित्यं वानरोऽतिभक्तिपरोऽङ्गसेवकोऽन्तःपुरेऽप्य10 प्रतिषिद्धप्रसरोऽतिविधासस्थानमभूत् । एकदा राज्ञो निद्धां गतस्य वानरे व्यजनं नीत्वा वायुं विद्धति राज्ञो वक्षःस्थलोपिर मिक्षकोपित्वाति । व्यजनेन मुहुर्मुहुर्निषिध्यमानापि पुनःपुनस्तत्रैवोपिविश्चति । ततस्तेन स्वभावचपलेन मूर्खेण वानरेण कुद्धेन सता तीक्ष्णं स्वज्ञमाद्याय तस्या उपिर प्रहारो विहितः । ततो मिक्षकोड्डीय गता । तेन विश्वतिधारेणासिना राज्ञो वक्षो द्विधा जातं राजा मृतश्च । तस्माचिरायुरिच्छता नृपेण मूर्खोऽनुचरो न रक्षणीयः । अपरमेकस्मिन्नगरे कोऽपि विप्रो महाविद्वान्परं पूर्वजन्मयोगेन चौरो वर्तते । स तस्मिन्युरेऽन्यदेशादागतांश्चतुरो विप्रान्बहूनि वस्तूनि विक्रीणतो दृष्ट्वा चिन्तितवान् 'अहो, केनोपायेनैषां धनं लभे ।' इति विचिन्त्य तेषां वचनानि जल्पता तेषां मनसि विश्वासमुत्पाच सेवा कर्तुमारब्धा । अथवा साध्वदमुच्यते—

असती भवति सरुजा क्षारं नीरं च शीतरुं भवति । दम्भी भवति विवेकी प्रियवक्ता भवति धूर्तजनः ॥ ४५१॥ 25 अथ तस्मिन्सेवां कुर्वति तैर्विषैः सर्ववस्तूनि विक्रीय बहुमूल्यानि रत्नानि कीतानि । ततस्तानि जङ्घामध्ये तत्समक्षं प्रक्षिप्य स्वदेशंप्रति गन्तुमुद्यमा विहिताः । ततः स धूर्तविष्रस्तान्विष्रान्गन्तुमुद्यतान्भेक्ष्य चिन्ताब्याकुरितमनाः संजातः । 'अहो, धनमेतन्न किंचिन्मम चटितम्। अधैभिः सह यामि । पथि कापि विषं दक्त्वैतान्निहत्य सर्वरत्नानि

गृह्णामि ।' इति विचिन्त्य तेषामग्रे सकरुणं विलप्यैवमाह—'भो मि-त्राणि, यूयं मामेकाकिनं मुक्त्वा गन्तुमुद्यताः । तन्मे मनो भवद्भिः सह खेहपारोन बद्धं भवद्विरहनाम्नैवाकुलं संजातं यथा धृतिं कापि न थते । यूयमनुप्रहं विघाय सहायभूतं मामपि सहैव नयत । तद्भचः श्चत्वा ते करुणाईचित्तास्तेन सममेव खदेशं प्रति प्रस्थिताः। अथा-5 ध्वनि तेषां पञ्चानामपि पल्लीपुरमध्ये त्रजतां ध्वाङ्काः कथयितुमार-व्याः—'रे रे किराताः, धावत धावत । सपादलक्षधनिनो यान्ति । एता त्रिहत्य धनं नयत।' ततः किरातैर्ध्वाङ्कवचनमाकण्यं सत्वरं गत्वा ते विप्रा लगुडपहारैर्जर्जरीकृत्य वस्त्राणि मोचयित्वा विलोकिताः। परं धनं किंचित्र लब्धम्। तदा तैः किरातैरभिहितम्—'भोः पान्थाः, 10 पुरा कदापि ध्वाङ्कवचनमनृतं नासीत्। ततो भवतां संनिधौ कापि थनं विद्यते तद्र्पयत । अन्यथा सर्वेषामपि वधं विधाय चर्म विदार्य प्रत्यक्तं प्रेक्ष्य धनं नेष्यामः' इति । तदा तेषामीदृशं वचनमाकर्ण्य चौरविषेण मनिस चिन्तितम्—'यदैषां विषाणां वधं विधायाक्रं विलोक्य रतानि नेष्यन्ति, तदापि मां विधिष्यन्ति । ततोहं पूर्वमेवा- 15 त्मानमरतं समप्यैतान्मुञ्चामि । उक्तं च

मृत्योर्विभेषि किं बाल न स भीतं विमुश्चति । अद्य वाब्दशतान्ते वा मृत्युर्वे प्राणिनां ध्रुवः ॥ ४५२ ॥ तथा च ।

गवार्थे बाह्मणार्थे च प्राणत्यागं करोति यः।

20

सूर्यस्य मण्डलं भित्त्वा स याति परमां गतिम्'॥ ४५३॥ इति निश्चित्याभिहितम्—'भोः किराताः, यद्येवं ततो मां पूर्वं निहत्य विलोकयत।' ततस्तैस्तथानुष्ठिते तं धनरहितमवलोक्यापरे चत्वारोऽपि मुक्ताः। अतोऽहं ब्रवीमि—'पण्डितोऽपि वरं शत्रुः' इति। अथैवं संवदतोस्तयोः संजीवकः क्षणमेकं पिङ्गलकेन सह युद्धं कृत्वा तस्य 25 खरनस्वरप्रहाराभिहतो गतासुर्वसुंधरापीठे निपपात। अथ तं गतासुन्मवलोक्य पिङ्गलकस्तदुणस्मरणाईहृदयः प्रोवाच—'भोः, अयुक्तं मया पापेन कृतं संजीवकं व्यापादयता। यतो विश्वासघातादन्यन्नास्ति पापतरं कर्म। उक्तं च—

मित्रद्रोही कृतन्नश्च यश्च विश्वासघातकः ।
ते नरा नरकं यान्ति यावचन्द्रदिवाकरौ ॥ ४५४ ॥
भूमिक्षये राजविनाश एव
भृत्यस्य वा बुद्धिमतो विनाशे।

भृत्यस्य वा बुद्धिमता विनाश । नो युक्तमुक्तं ह्यनयोः समत्वं

नष्टापि भूमिः सुरुभा न भृत्याः ॥ ४५५ ॥

तथा मया सभामध्ये स सदैव प्रशंसितः । तर्तिक कथयिष्यामि तेषामग्रतः । उक्तं च—

उक्तो भवति यः पूर्वं गुणवानिति संसदि ।

10 न तस्य दोषो वक्तव्यः प्रतिज्ञाभङ्गभीरुणा' ॥ ४५६ ॥
एवंविधं प्रलपन्तं दमनकः समेत्य सहर्षमिदमाह—'देव, कातरतमस्तवेष न्यायो यद्दोहकारिणं शष्पभुजं हत्वेत्थं शोचिस । तन्नैतदुपपन्नं भूभुजाम् । उक्तं च—

पिता वा यदि वा भ्राता पुत्रो भार्याथवा सुहृत्। प्राणद्रोहं यदा गच्छेद्धन्तव्यो नास्ति पातकम् ॥ ४५७ ॥

तथा च।

राजा घृणी ब्राह्मणः सर्वभक्षी
स्त्री चात्रपा दुष्टमतिः सहायः ।
प्रेष्यः प्रतीपोऽधिकृतः प्रमादी

त्याज्या अमी यश्च कृतं न वेत्ति ॥ ४५८॥

अपि च।

20

25

सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च हिंस्रा दया छुरपि चार्थपरा वदान्या । भूरिव्यया प्रचुरवित्तसमागमा च वेश्याङ्गनेव नृपनीतिरनेकरूपा ॥ ४५९ ॥

अपि च।

अकृतोपद्रवः कश्चिन्महानिप न पूज्यते । पूजयन्ति नरा नागान्न ताक्ष्यं नागघातिनम् ॥ ४६०॥ तथा च।

अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । गतासूनगतास्ं्ध नानुशोचन्ति पण्डिताः'॥ ४६१॥ एवं तेन संबोधितः पिक्रलकः संजीवकशोकं त्यक्त्वा दमनकसाचि-व्येन राज्यमकरोत्॥

इति श्रीविष्णुशर्मविरचिते पश्चतत्रके मित्रभेदो नाम प्रथमं तत्रं समाप्तम् ।



# मित्रसंप्राप्तिः।

- CHARLES

अथेदमारभ्यते मित्रसंप्राप्तिनीम द्वितीयं तन्नम् । यस्यायमाद्यः श्लोकः—

असाधना अपि प्राज्ञा बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः ।

साधयन्त्याशु कार्याणि काकाखुमृगकूर्मवत् ॥ १॥
तद्यथानुश्रूयते—'अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे महिलारोप्यं नाम
नगरम् । तस्य नातिदूरस्थो महोच्छ्रायवान्नानाविहङ्गोपभुक्तफलः कीटैरावृतकोटररछायाधासितपथिकजनसमूहो न्यप्रोधपादपो महान् ।
अथवा युक्तम् ।

10 छायासुप्तमृगः शकुन्तिनवहैर्विष्विग्विस्छिप्तच्छदः कीटैरावृतकोटरः किपकुलैः स्कन्धे कृतपश्रयः । विश्रब्धं मधुपैर्निपीतकुसुमः श्लाघ्यः स एव द्रुमः सर्वाङ्गैर्बहुसत्त्वसङ्गसुखदो भूभारभूतोऽपरः ॥ २ ॥

तत्र च लघुपतनको नाम वायसः प्रतिवसित स्म । स कदाचित्पा15 णयात्रार्थं पुरमुद्दिश्य प्रचिलतो यावत्प्रपश्यित, तावज्जालहस्तोऽितकृष्णतनुः स्फुटितचरण ऊर्ध्वकेशो यमिकंकराकारो नरः संमुखो
बभ्व । अथ तं दृष्ट्वा शिक्कतमना व्यचिन्तयत्—'यदयं दुरात्माद्य
ममाश्रयवटपादपसंमुखोऽभ्येति । तन्न ज्ञायते किमद्य वटवासिनां
विहक्कमानां संक्षयो भविष्यति न वा।' एवं बहुविधं विचिन्त्य तत्क्ष20 णान्तिवृत्य तमेव वटपादपं गत्वा सर्वान्विहक्कमान्प्रोवाच—'भोः,
अयं दुरात्मा छुब्धको जालतण्डुलहस्तः समभ्येति । तत्सर्वथा तस्य
न विश्वसनीयम् । एष जालं प्रसार्य तण्डुलान्प्रक्षेप्स्यति । ते
तण्डुला भवद्भिः सर्वेरिष कालकूटसदृशा द्रष्टव्याः । एवं वदतस्तस्य
स छुब्धकस्तत्र वटतल आगत्य जालं प्रसार्य सिन्दुवारसदृशांस्तण्डु25 लान्पक्षिप्य नातिदूरं गत्वा निभृतः स्थितः । अथ ये पक्षिणस्तत्र
स्थितास्ते लघुपतनकवाक्यार्गलया निवारितास्तांस्तण्डुलान्हालाहलाङ्कुरानिव वीक्षमाणा निभृतास्तस्थः । अत्रान्तरे चित्रग्रीवो नाम
कपोतराजः सहस्रपरिवारः प्राणयात्रार्थं परिश्रमंस्तांस्तण्डुलान्हुरतोऽपि

पर्यं ह्रघुपतनकेन निवार्यमाणोऽपि जिह्वालौल्याद्भक्षणार्थमपतत्। सपरिवारो निबद्धधा अथवा साध्विदमुच्यते—

जिह्वालील्यप्रसक्तानां जलमध्यनिवासिनाम् ।
अचिन्तितो वधोऽज्ञानां मीनानामिव जायते ॥ ३ ॥
अथवा दैवप्रतिकूलतया भवत्येवम् । न तस्य दोषोऽस्ति । उक्तं च—
पौलस्त्यः कथमन्यदारहरणे दोषं न विज्ञातवानरामेणापि कथं न हेमहरिणस्यासंभवो लक्षितः ।
अक्षेश्चापि युधिष्ठिरेण सहसा प्राप्तो ह्यनर्थः कथं
प्रत्यासन्नविपत्तिमूढमनसां प्रायो मतिः क्षीयते ॥ ४ ॥

तथा च।

10

कृतान्तपाशबद्धानां दैवोपहतचेतसाम् । बुद्धयः कुज्जगामिन्यो भवन्ति महतामपि ॥ ५ ॥

अत्रान्तरे छ्रव्धकस्तान्बद्धान्बिज्ञाय प्रहृष्टमनाः प्रोद्यतयष्टिस्तद्ध-धार्थं प्रधावितः । चित्रग्रीवोऽप्यात्मानं सपरिवारं बद्धं मत्वा छ्रव्ध-कमायान्तं दृष्ट्वा तान्कपोतानूचे—'अहो, न भेतव्यम् । उक्तं च— 15

> व्यसनेष्वेव सर्वेषु यस्य बुद्धिर्न हीयते । स तेषां पारमभ्येति तत्प्रभावादसंशयम् ॥ ६ ॥ संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता । उद्ये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा॥ ७ ॥

तत्सर्वे वयं हेलयोड्डीय सपाशजाला अस्यादर्शनं गत्वा मुक्तिं प्राप्तमः। 20 नो चेद्रयविक्कवाः सन्तो हेलया समुत्पातं न करिष्यथ । ततो मृत्युम-वाप्स्यथ । उक्तं च—

तन्तवोऽप्यायता नित्यं तन्तवो बहुलाः समाः । बहून्बहुत्वादायासान्सहन्तीत्युपमा सताम्' ॥ ८ ॥ तथानुष्ठिते छुब्धको जालमादायाकाशे गच्छतां तेषां पृष्ठतो भूमि- 25 स्थोऽपि पर्यधावत् । तत ऊर्ध्वाननः श्लोकमेनमपठत्— जालमादाय गच्छन्ति संहताः पक्षिणोऽप्यमी ।

जालमादाय गच्छन्ति संहताः पक्षिणोऽप्यमी । यावच विवदिप्यन्ते पतिप्यन्ति न संशयः ॥ ९॥

लघुपतनकोऽपि प्राणयात्राक्रियां त्यक्त्वा किमत्र भविष्यतीति कुतूहलात्तत्पृष्ठतोऽनुसरति । अथ दृष्टेरगोचरतां गतान्विज्ञाय लुट्धको निराशः श्लोकमपठित्रवृत्तश्च ।

'निह भवति यन्न भाव्यं भवति च भाव्यं विनापि यतेन । करतलगतमपि नश्यति यस्य हि भवितव्यता नास्ति ॥१०॥ तथा च ।

पराद्धुखे विधौ चेत्स्यात्कथंचिद्दविणोदयः ।
तत्सोऽन्यदिष संगृद्ध याति शङ्किनिधिर्यथा ॥ ११ ॥
तदास्तां तावद्विहङ्गामिषलोभो यावत्कुटुम्बवर्तनोपायभूतं जालमिष
10 मे नष्टम् । चित्रग्रीवोऽपि छ्वधकमदर्शनीभूतं ज्ञात्वा तानुवाच—
'भोः, निवृत्तः स दुरात्मा छ्वधकः । तत्सर्वेरिष स्वस्थैर्गम्यतां महिलारोप्यस्य प्रागुत्तरिदग्भागे । तत्र मम सुहद्धिरण्यको नाम मूषकः
सर्वेषां पाशच्छेदं करिष्यति । उक्तं च—

सर्वेषामेव मर्त्यानां व्यसने समुपस्थिते ।

विद्यात्रेणापि साहाय्यं मित्रादन्यो न संद्धे'॥ १२॥ एवं ते कपोताश्चित्रग्रीवेण संबोधिता महिलारोप्ये नगरे हिरण्यकिल-दुर्गं प्रापुः। हिरण्यकोऽपि सहस्रमुखिललदुर्गं प्रविष्टः सन्नकुतोभयः सुखेनास्ते। अथवा साध्वदमुच्यते—

अनागतं भयं दृष्ट्या नीतिशास्त्रविशारदः । अवसन्मूषकस्तत्र कृत्वा शतमुखं बिलम् ॥ १३ ॥ दृष्ट्याविरहितः सर्पो मदहीनो यथा गजः । सर्वेषां जायते वश्यो दुर्गहीनस्तथा नृपः ॥ १४ ॥

तथा च।

20

न गजानां सहस्रेण न च रुक्षेण वाजिनाम् ।

25 तत्कर्म सिध्यते राज्ञां दुर्गेणैकेन यद्रणे ॥ १५ ॥

शतमेकोऽपि संघत्ते प्राकारस्थो धनुर्घरः ।

तस्माहुर्गं प्रशंसन्ति नीतिशास्त्रविदो जनाः ॥ १६ ॥

अथ चित्रग्रीवो बिरुमासाद्य तारस्वरेण प्रोवाच—'भो भो मित्र

हिरण्यक, सत्वरमागच्छ । महती मे व्यसनावस्था वर्तते' । तष्ट्रस्त्वा

हिरण्यकोऽपि बिलदुर्गान्तर्गतः सन्त्रोवाच—'भोः, को भवान्। किम-र्थमायातः। किं कारणम्। कीद्दकते व्यसनावस्थानम्। तत्कथ्यताम्' इति। तच्छुत्वा चित्रग्रीव आह—'भोः, चित्रग्रीवो नाम कपोतराजोऽहं ते सहत्। तत्सत्वरमागच्छ। गुरुतरं प्रयोजनमस्ति।' तदाकण्यं पुलकिततनुः प्रहृष्टात्मा स्थिरमनास्त्वरमाणो निष्कान्तः। अथवा ४ साध्वदमुच्यते—

सुहृदः स्नेहसंपन्ना लोचनानन्ददायिनः ।
गृहे गृहवतां नित्यमागच्छन्ति महात्मनाम् ॥ १७ ॥
आदित्यस्योदयं तात ताम्बूलं भारती कथा ।
इष्टा भार्या सुमित्रं च अपूर्वाणि दिने दिने ॥ १८ ॥ 10
सुहृदो भवने यस्य समागच्छन्ति नित्यशः ।
चिते च तस्य सौरूयस्य न किंचित्प्रतिमं सुखम् ॥ १९ ॥

अथ चित्रग्रीवं सपरिवारं पाशबद्धमाठोक्य हिरण्यकः सविषाद-मिदमाह-'भोः, किमेतत्'। स आह-'भोः, जानन्नपि किं प्रच्छिस । उक्तं च यतः—

> यसाच येन च यदा च यथा च यच यावच यत्र च शुभाशुभमात्मकर्म । तस्माच तेन च तदा च तथा च तच तावच तत्र च कृतान्तवशादुपैति ॥ २० ॥

तत्प्राप्तं मयैतद्वन्धनं जिह्वालौल्यात्। सांप्रतं त्वं सत्वरं पाश्चिमोक्षं 20 कुरु।' तदाकण्यं हिरण्यकः पाह—

'अर्घार्घाचोजनशतादामिषं वीक्षते खगः । सोऽपि पार्श्वस्थितं देवाद्धन्थनं न च पश्यति ॥ २१ ॥ तथा च ।

रविनिशाकरयोर्ग्रहपीडनं
गजभुजङ्गविहङ्गमबन्धनम् ।
मतिमतां च निरीक्ष्य दरिद्रतां
विधिरहो बठवानिति मे मतिः ॥ २२॥

25

15

तथा च।

व्योमैकान्तविचारिणोऽपि विहगाः संप्राप्तवन्त्यापदं बध्यन्ते निपुणेरगाधसलिलान्मीनाः समुद्रादपि । दुर्णीतं किमिहास्ति किं च सुकृतं कः स्थानलामे गुणः

कालः सर्वजनान्प्रसारितकरो गृह्णाति दूरादिष'॥ २३॥
एवमुक्त्वा चित्रग्रीवस्य पाशं छेत्तुमुद्यतं स तमाह—'भद्र, मा मैवं
कुरु । प्रथमं मम भृत्यानां पाशच्छेदं कुरु । तदनु ममापि च ।'
तच्छुत्वा कुपितो हिरण्यकः प्राह—'भोः, न युक्तमुक्तं भवता । यतः
स्वामिनोऽनन्तरं भृत्याः।' स आह—'भद्र, मा मैवं वद । मदाश्रयाः
विसर्व एते वराकाः। अपरं स्वकुटुम्बं परित्यज्य समागताः। तत्कथमेतावन्मात्रमपि संमानं न करोमि । उक्तं च—

यः संमानं सदा धत्ते भृत्यानां क्षितिपोऽधिकम् । वित्ताभावेऽपि तं दृष्ट्वा ते त्यजन्ति न कर्हिचित् ॥ २४ ॥ तथा च ।

15 विश्वासः संपदां मूलं तेन यूथपतिर्गजः।
सिंहो मृगाधिपत्येऽपि न मृगैः परिवार्यते॥ २५॥
अपरं मम कदाचित्पाशच्छेदं कुर्वतस्ते दन्तमङ्गो भवति। अथवा
दुरात्मा छुब्धकः समभ्येति तन्नूनं मम नरकपात एव। उक्तं च—
सदाचारेषु भृत्येषु संसीदत्सु च यः प्रभुः।

20 सुखी स्यान्नरकं याति परत्रेह च सीदति' ॥ २६॥ तच्छुत्वा प्रहृष्टो हिरण्यकः प्राह—'भोः, वेदयहं राजधर्मम्। परं मया तव परीक्षा कृता। तत्सर्वेषां पूर्वं पाशच्छेदं करिष्यामि। भवानप्यनेन विधिना बहुकपोतपरिवारो भविष्यति। उक्तं च—

कारुण्यं संविभागश्च यस्य भृत्येषु सर्वदा ।

25 संभवेत्स महीपालक्षेलोक्यस्यापि रक्षणे' ॥ २० ॥

एवमुक्त्वा सर्वेषां पाशच्छेदं कृत्वा हिरण्यकश्चित्रग्रीवमाह—'मित्र,

गम्यतामधुना स्वाश्रयं प्रति । भूयोऽपि व्यसने प्राप्ते समाग
न्तव्यम् ।' इति तान्संप्रेष्य पुनरपि दुर्गं प्रविष्टः । चित्रग्रीवोऽपि

सपरिवारः स्वाश्रयमगमत् । अथवा साध्विदमुच्यते—

मित्रवान्साधयत्यर्थान्दुःसाध्यानिप वै यतः । तस्मान्मित्राणि कुर्वीत समानान्येव चात्मनः ॥ २८ ॥

लघुपतनकोऽपि वायसः सर्वं तं चित्रग्रीवबन्धमोक्षमवलोक्य विस्मितमना व्यचिन्तयत्—'अहो, बुद्धिरस्य हिरण्यकस्य शक्तिश्च दुर्ग-सामग्री च । तदीहगेव विधिविंहङ्गानां बन्धनमोक्षात्मकः । अहं च ठ न कस्यचिद्विश्वसिमि चलप्रकृतिश्च । तथाप्येनं मित्रं करोमि । उक्तं च—

अपि संपूर्णतायुक्तेः कर्तव्याः सुहृदो बुधैः । नदीशः परिपूर्णोऽपि चन्द्रोदयमपेक्षते' ॥ २९ ॥

एवं संप्रधार्य पादपादवर्तीर्य बिरुद्वारमाश्रित्य चित्रग्रीववच्छब्देन 10 हिरण्यकं समाइतवान्—'एब्रोहि भो हिरण्यक, एहि ।' तच्छब्दं श्रुत्वा हिरण्यको य चिन्तयत्—'किमन्योऽपि कश्चित्कपोतो बन्धन-शेषित्तिष्ठति येन मां व्याहरति ।' आह च—'भोः, को भवानिति ।' स आह—'अहं लघुपतनको नाम वायसः ।' तच्छुत्वा विशेषाद-न्तर्लीनो हिरण्यक आह—'भोः, द्वृतं गम्यतामसात्स्थानात् ।' वायस 15 आह—'अहं तव पार्श्वे गुरुकार्येण समागतः। तिकं न कियते मया सह दर्शनम् ।' हिरण्यक आह—'न मेऽस्ति त्वया सह संगमेन प्रयोजनम्' इति । स आह—'भोः, चित्रग्रीवस्य मया तव सकाशान्याश्रमोक्षणं दृष्टम् । तेन मम महती प्रीतिः संजाता । तत्कदाचिन्ममापि बन्धने जाते तव पार्श्वान्मुक्तिभिविष्यति । तिक्रयतां मया 20 सह मेत्री ।' हिरण्यक आह—'अहो, त्वं भोक्ता । अहं ते भोज्यभूतः । तत्का त्वया सह मम मेत्री । तद्गम्यताम् । मेत्री विरोधभावात्कथम् । उक्तं च—

ययोरेव समं वित्तं ययोरेव समं कुलम् । तयोर्मैत्री विवाहश्च न तु पुष्टविपुष्टयोः ॥ ३०॥

25

तथा च।

यो मित्रं कुरुते मूढ आत्मनोऽसदृशं कुधीः । हीनं वाप्यधिकं वापि हास्यतां यात्यसौ जनः ॥ ३१ ॥ तद्गम्यताम्' इति । वायस आह—'भो हिरण्यक, एषोऽहं तव दुर्ग-द्वार उपविष्टः । यदि त्वं मैत्रीं न करोषि ततोऽहं प्राणमोक्षणं तवाप्रे ३० करिष्यामि, अथवा प्रायोपवेशनं मे स्यात्' इति । हिरण्यक आह — 'भोः, त्वया वैरिणा सह कथं मैत्रीं करोमि । उक्तं च—

'वैरिणा न हि संदध्यात्युश्चिष्टेनापि संधिना। सुतप्तमपि पानीयं शमयत्येव पावकम्'॥ ३२॥

5 वायस आह—'भोः, त्वया सह दर्शनमि नास्ति । कुतो वैरम् । तिकमनुचितं वदिसि' । हिरण्यक आह—'द्विविधं वैरं भवति । सहजं कृत्रिमं च । तत्सहजवैरी त्वमस्माकम् । उक्तं च—

कृत्रिमं नाशमभ्येति वैरं द्राकृत्रिमैर्गुणैः । प्राणदानं विना वैरं सहजं याति न क्षयम्' ॥ ३३॥

10 वायस आह—'भोः, द्विविधस्य वैरस्य लक्षणं श्रोतुमिच्छामि। तत्कथ्यताम्।' हिरण्यक आह—'भोः, कारणेन निर्वृत्तं कृत्रिमम्। तत्तदहोंपकारकरणाद्गच्छित। स्वाभाविकं पुनः कथमपि न गच्छित। तद्यथा—'नकुलसर्पाणाम्, शष्पभुङ्क्वायुधानाम्, जलवह्योः, देवदै-त्यानाम्, सारमेयमार्जाराणाम्, ईश्वरदिद्राणाम्, सपत्नीनाम्, सिंह-15 गजानाम्, छ्वधकहरिणानाम्, श्रोत्रियभ्रष्टिकयाणाम्, मूर्खपण्डितानाम्, पतिव्रताकुल्टानाम्, सज्जनदुर्जनानाम्। न कश्चित्केनापि व्यापादितः, तथापि प्राणान्संतापयन्ति।' वायस आह—'भोः,अका-रणमेतत्। श्रूयतां मे वचनम्।

कारणान्मित्रतां याति कारणादेति शत्रुताम् ।

20 तस्मान्मित्रत्वमेवात्र योज्यं वैरं न धीमता ॥ ३४ ॥

तस्मात्कुरु मया सह समागमं मित्रधर्मार्थम् ।' हिरण्यक आह—

'भोः, श्रूयतां नीतिसर्वस्वम् ।

सकृहुष्टमपीष्टं यः पुनः संघितुमिच्छति । स मृत्युमुपगृह्णाति गर्भमश्वतरी यथा ॥ ३५॥

25 अथवा गुणवानहम्, न मे कश्चिद्वैरयातनां करिष्यति, एतदपि न संभाव्यम् । उक्तं च—

सिंहो व्याकरणस्य कर्तुरहरत्प्राणान्प्रियान्पाणिने-मींमांसाकृतमुन्ममाथ सहसा हस्ती मुनिं जैमिनिम् । छन्दोज्ञाननिधिं जघान मकरो वेलातटे पिङ्गल-

30 मज्ञानावृतचेतसामतिरुषां कोऽर्थस्तिरश्चां गुणैः'॥ ३६॥

| वायस आह—'अस्त्येतत्। तथापि श्रूयताम्—               |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| उपकाराच लोकानां निमित्तान्मृगपक्षिणाम् ।            |    |
| भयालोभाच मूर्खाणां मैत्री स्याद्र्शनात्सताम् ॥ ३७ ॥ |    |
| मृद्धट इव सुखमेद्यो दुःसंधानश्च दुर्जनो भवति ।      |    |
| सुजनस्तु कनकघट इव दुर्भेदः सुकरसंधिश्च ॥ ३८ ॥       | 5  |
| इक्षोरमात्कमशः पर्वणि पर्वणि यथा रसविशेषः ।         |    |
| तद्वत्सज्जनमैत्री विपरीतानां तु विपरीता ॥ ३९ ॥      |    |
| तथा च ।                                             |    |
| आरम्भगुर्वी क्षयिणी क्रमेण                          |    |
| लध्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात्।                     | 10 |
| दिनस्य पूर्वार्धपरार्धभिन्ना                        | 10 |
| छायेव मैत्री खलसज्जनानाम् ॥ ४० ॥                    |    |
|                                                     | स  |
| आह—'न मेऽस्ति ते शपथैः प्रत्ययः। उक्तं च—           | 13 |
| शपथैः संधितस्यापि न विश्वासं व्रजेद्रिपोः ।         | 15 |
| श्रूयते शपथं कृत्वा वृत्रः शकेण सूदितः ॥ ४१ ॥       |    |
| न विधासं विना शत्रुर्देवानामपि सिध्यति ।            |    |
| विश्वासात्रिदरोन्द्रेण दितेर्गर्भो विदारितः ॥ ४२ ॥  |    |
| अन्यच ।                                             |    |
| बृहस्पतेरापे प्राज्ञस्तसान्नेवात्र विश्वसेत् ।      | 20 |
| य इच्छेदातमनो वृद्धिमायुष्यं च सुखानि च ॥ ४३ ॥      |    |
| तथा च                                               |    |
| सुसूक्ष्मेणापि रन्ध्रेण प्रविश्याभ्यन्तरं रिपुः ।   |    |
| नारायेच रानैः पश्चात्स्रवं सिललपूरवत् ॥ ४४ ॥        |    |
| न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्तेऽपि न विश्वसेत्।       | 25 |
| विश्वासाद्भयमुत्पन्नं मूलान्यपि निकृन्तति ॥ ४५ ॥    |    |
| न वध्यते ह्यविश्वस्तो दुर्बलोऽपि बलोत्कटैः।         |    |
| विश्वम्ताश्चाशु वध्यन्ते बलवन्तोऽपि दुर्बलैः ॥ ४६ ॥ |    |
| सुकृत्यं विष्णुगुप्तस्य नित्राप्तिर्भागवस्य च ।     |    |
| बरसानेग्रीश्रामी नीतिमंधिसिधा स्थितः ॥ १७ ॥         | 30 |

25

तथा च ।

महताप्यर्थसारेण यो विश्वसिति शत्रुषु । भार्यासु सुविरक्तासु तदन्तं तस्य जीवितम्' ॥ ४८॥ तच्छ्रत्वा लघुपतनकोऽपि निरुत्तरश्चिन्तयामास—'अहो, बुद्धिपा-5 गल्भ्यमस्य नीतिविषये । अथवात एवास्योपिर मैत्री पक्षापातैः ।' स आह—'भो हिरण्यक,

सतां साप्तपदं मैत्रमित्याहुर्विवुधा जनाः। तसात्त्वं मित्रतां प्राप्तो वचनं मम तच्छृणु ॥ ४९ ॥ दुर्गस्थेनापि त्वया मया सह नित्यमेवालापो गुणदोषसुभाषितगोष्ठी-10 कथाः सर्वदा कर्तव्याः यद्येवं न विश्वसिषि ।' तच्छुत्वा हिरण्यकोऽपि व्यचिन्तयत्—'विद्ग्धवचनोऽयं दृश्यते लघुपतनकः सत्यवाक्यश्च। तद्युक्तमनेन मैत्रीकरणम् । परं कदाचिन्मम दुर्गे चरणपातोऽपि न कार्यः । उक्तं च-

भीतभीतैः पुरा शत्रुर्मन्दं मन्दं विसर्पति । भूमी प्रहेलया पश्चाजारहस्तोऽङ्गनास्विव'॥ ५०॥ तच्छ्रत्वा वायस आह—'भद्र, एवं भवतु ।' ततःप्रभृति द्वौ

तावपि सुभाषितगोष्ठीसुखमनुभवन्तौ तिष्ठतः। परस्परं कृतोपकारौ कालं नयतः । लघुपतनकोऽपि मांसशकलानि मेध्यानि बलिशेषाण्य-न्यानि वात्सल्याहृतानि पकान्नविशेषाणि हिरण्यकार्थमानयति । 20 हिरण्यकोऽपि तण्डुलानन्यांश्च भक्ष्यविशेषांल्लघुपतनकार्थं रात्रावाहत्य तत्कालायातस्यार्पयति । अथवा युज्यते द्वयोरप्येतत् । उक्तं च-

> ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्णमाख्याति पृच्छति । मुक्के भोजयते चैव षड्घिं पीतिलक्षणम् ॥ ५१ ॥ नोपकारं विना पीतिः कथंचित्कस्यचिद्भवेत्। उपयाचितदानेन यतो देवा अभीष्टदाः ॥ ५२ ॥ तावत्पीतिभवे होके यावदानं प्रदीयते। वत्सः क्षीरक्षयं दृष्ट्वा परित्यजित मातरम् ॥ ५३ ॥ पश्य दानस्य माहात्म्यं सद्यः प्रत्ययकारकम् । यत्प्रभावाद्पि द्वेषी मित्रतां याति तत्क्षणात् ॥ ५४ ॥

पुत्रादिष प्रियतरं खलु तेन दानं मन्ये पशोरिष विवेकविवर्जितस्य । दत्ते खले नु निखिलं खलु येन दुग्धं नित्यं ददाति महिषी ससुतािष पश्य ॥ ५५ ॥

किं बहुना।

प्रीतिं निरन्तरां कृत्वा दुर्भेद्यां नखमांसवत् । मूषको वायसश्चेव गतौ कृत्रिममित्रताम् ॥ ५६ ॥

पृषको वायसश्चव गता कृतिमामत्रताम् ॥ ५६ ॥

एवं स मूषकस्तदुपकाररिञ्जतस्तथा विश्वस्तो यथा तस्य पक्षमध्ये

प्रविष्टस्तेन सह सर्वदैव गोष्ठीं करोति । अथान्यिस्तन्नहिन वायसोऽश्रुपूर्णनयनः समभ्येत्य सगद्भदं तमुवाच—'भद्भ हिरण्यक, विरक्तिः 10

संजाता मे । सांप्रतं देशस्यास्योपिर तदन्यत्र यास्यामि ।' हिरण्यक

आह—'भद्भ, किं विरक्तेः कारणम् ।' स आह—'भद्भ, श्रूयताम् ।

अत्र देशे महत्यानावृष्ट्या दुर्भिक्षं संजातम् । दुर्भिक्षत्वाज्ञनो बुमुक्षापाँडितः कोऽपि बिलमात्रमपि न प्रयच्छिति । अपरं गृहे गृहे बुमु
श्चितज्ञनैविंहङ्गानां बन्धनाय पाशाः प्रगुणीकृताः सन्ति । अहमप्या-15

युःशेषतया पाशेन बद्ध उद्धरितोऽस्मि । एतद्विरक्तेः कारणम् । तेनाहं

विदेशं चिलत इति बाष्पमोक्षं करोमि ।' हिरण्यक आह—'अथ म
वान्क प्रस्थितः ।' स आह—'अस्ति दक्षिणापथे वनगहनमध्ये महा
सरः । तत्र त्वतोऽधिकः परमसुहत्कूर्मो मन्थरको नाम । स च मे

मत्स्यमांसखण्डानि दास्यित । तद्भक्षणात्तेन सह सुमाषितगोष्ठीसुख-20

मनुभवन्सुखेन कालं नेष्यामि । नाहमत्र विहङ्गानां पाशबन्धनेन क्षयं

द्रष्टुमिच्छामि । उक्तं च ।

अनावृष्टिहते देशे शस्ये च प्रलयं गते । धन्यास्तात न पश्यिन्त देशभङ्गं कुलक्षयम् ॥ ५७ ॥ कोऽतिभारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनाम् ॥ ५८ ॥ को विदेशः सविद्यानां कः परः प्रियवादिनाम् ॥ ५८ ॥ विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन । स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान्सर्वत्र पूज्यते'॥ ५९ ॥

हिरण्यक आह—'यद्येवं तदहमपि त्वया सहागमिष्यामि । म-मापि महद्दुः खं वर्तते' । वायस आह—'भोः, तव किं दुः खम् । त-30 त्कथय।' हिरण्यक आह—'भोः, बहु वक्तव्यमस्त्यत्र विषये। तत्त्रेव गत्वा सर्व सविस्तरं कथयिष्यामि।' वायस आह—'अहं तावदाकाशगतिः। तत्कथं भवतो मया सह गमनम्।' स आह—'यदि मे प्राणान्रक्षित तदा स्वपृष्ठमारोप्य मां तत्र प्रापयिष्यित। नान्यथा मम गतिरित्त।' तच्छुत्वा सानन्दं वायस आह—'यद्येवं तद्धन्योऽहं यद्भवतापि सह तत्र कालं नयामि। अहं संपातादिकान्षावुड्डीनगतिविशेषान्विद्धि। तत्समारोह मम पृष्ठम्, येन सुखेन त्वां तत्सरः प्रापयामि।' हिरण्यक आह—'उड्डीनानां नामानि श्रोतुमिच्छामि।' स आह—

10 'संपातं विप्रपातं च महापातं निपातनम् ।
वकं तिर्यक्तथा चोर्ध्वमष्टमं छघुसंज्ञकम्' ॥ ६०॥
तच्छुत्वा हिरण्यकस्तत्क्षणादेव तदुपरि समारूढः । सोऽपि शनैःशनैस्तमादाय संपातोड्डीनपस्थितः क्रमेण तत्सरः प्राप्तः । ततो छघुपतनकं मूषकाधिष्ठितं विलोक्य दूरतोऽपि देशकालविदसामान्यकाको15 ऽयमिति ज्ञात्वा सत्वरं मन्थरको जले प्रविष्टः । लघुपतनकोऽपि तीरस्थतरुकोटरे हिरण्यकं मुक्त्वा शाखाग्रमारुद्ध तारस्वरेण प्रोवाच—
'भो मन्थरक, आगच्छागच्छ । तव मित्रमहं लघुपतनको नाम
वायसिश्चरात्सोत्कण्ठः समायातः । तदागत्यालिङ्गय माम् । उक्तं च—
किं चन्दनैः सर्कपूरैस्तुहिनैः किं च शीतलैः ।

20 सर्वे ते मित्रगात्रस्य कलां नार्हिन्त षोडशीम् ॥ ६१ ॥ तथा च ।

केनामृतिमदं सृष्टं मित्रमित्यक्षरद्वयम् । आपदां च परित्राणं शोकसंतापभेषजम्' ॥ ६२ ॥ तच्छुत्वा निपुणतरं परिज्ञाय सत्वरं सिललान्निष्कम्य पुलकिततनुरान-25 न्दाश्चपूरितनयनो मन्थरकः प्रोवाच—'एह्येहि मित्र, आलिङ्गय माम् । चिरकालान्मया त्वं न सम्यक्परिज्ञातः । तेनाहं सिललान्तः प्रविष्टः । उक्तं च—

यस्य न ज्ञायते वीर्यं न कुलं न विचेष्टितम्। न तेन संगतिं कुर्यादित्युवाच बृहस्पतिः'॥ ६३॥

एवमुक्ते लघुपतनको वृक्षादवर्तार्य तमालिङ्गितवान्। अथवा साध्वि-दमुच्यते—

अमृतस्य प्रवाहैः किं कायक्षालनसंगवैः ।
चिरान्मित्रपरिष्वक्षो योऽसौ मूल्यविवर्जितः ॥ ६४ ॥
एवं द्वाविप तौ विहितालिक्षनौ परस्परं पुलकितशरीरौ वृक्षादधः 5
समुपविष्टौ प्रोचतुरात्मचरित्रवृत्तान्तम् । हिरण्यकोऽपि मन्थरस्य
प्रणामं कृत्वा वायसाभ्याशे समुपविष्टः । अथ तं समालोक्य मन्थरको
लघुपतनकमाह—'भोः, कोऽयं मूषकः । कस्मात्त्वया भक्ष्यभूतोऽपि
पृष्ठमारोप्यानीतः । तन्नात्र स्वल्पकारणेन भाव्यम् ।' तच्छुत्वा लघुपतनक आह—'भोः, हिरण्यको नाम मूषकोऽयम् । मम सुहृद्दि- 10
तीयमिव जीवितम् । तित्कं बहुना ।

पर्जन्यस्य यथा घारा यथा च दिवि तारकाः । सिकतारेणवो यद्वत्संख्यया परिवर्जिताः ॥ ६५ ॥

गुणाः संख्यापरित्यक्तास्तद्वदस्य महात्मनः।

परं निर्वेदमापन्नः संप्राप्तोऽयं तवान्तिकम्'॥ ६६॥ । मन्थरक आह—'किमस्य वैराग्यकारणम्।' वायस आह—'पृष्टो मया। परमनेनाभिहितम्, यद्बहु वक्तव्यमस्ति। तत्तन्नैव गतः कथयिष्यामि। ममापि न निवेदितम्। तद्भद्र हिरण्यक, इदानीं निवेद्यतामुभयोरप्यावयोस्तदात्मनो वैराग्यकारणम्।' सोऽन्नवीत्—

कथा १।

20

अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे महिलारोप्यं नाम नगरम्। तस्य नातिदूरे मठायतनं भगवतः श्रीमहादेवस्य। तत्र च ताम्रचूडो नाम परित्राजकः प्रतिवसति सा। स च नगरे भिक्षाटनं कृत्वा प्राणयात्रां समाचरित । भिक्षारोषं च तत्रैव भिक्षापात्रे निधाय तिद्धक्षापात्रं नागदन्तेऽवलम्ब्य पश्चाद्रात्रौ स्विपित । प्रत्यूषे च तदत्रं कर्मकराणां 25 दत्त्वा सम्यक्तत्रैव देवतायतने संमार्जनोपलेपनमण्डनादिकं समाज्ञाप-यित । अन्यस्मित्रहानि मम बान्धवैनिविदितम्—'स्वामिन्, मठायन्तने सिद्धमन्नं मूषकभयात्त्रैव भिक्षापात्रे निहितं नागदन्तेऽवलम्बितं तिष्ठति सदैव । तद्वयं भक्षयितुं न शक्रुमः । स्वामिनः पुनरगम्यं किमिप नास्ति । तित्वं वृथाटनेनान्यत्र । अद्य तत्र गत्वा यथेच्छं 30

भुज्जामहे तव प्रसादात्। तदाकर्ण्याहं सकल्यूथपरिवृतस्तत्क्षणादेव तत्र गतः । उत्पत्य च तस्मिन्भिक्षापात्रे समास्द्रहः । तत्र भक्ष्यवि-शेषाणि सेवकानां दत्त्वा पश्चात्स्वयमेव भक्षयामि । सर्वेषां तृप्तौ जा-तायां भूयः खगृहं गच्छामि । एवं नित्यमेव तदत्रं भक्षयामि । परि-व वाजकोऽपि यथाशक्ति रक्षति । परं यदैव निद्रान्तरितो भवति, तदाहं तत्रारुद्यात्मकृत्यं करोमि । अथ कदाचित्तेन मम रक्षणार्थं म-हान्यतः कृतः । जर्जरवंशः समानीतः । तेन सुप्तोऽपि मम भयाद्भि-क्षापात्रं ताडयति । अहमप्यमक्षितेऽप्यन्ने प्रहारभयादपसपीमि । एवं तेन सह सकलां रात्रिं विग्रहपरस्य कालो व्रजति । अथान्यस्मिन्न-10 हिन तस्य मठे बृहत्स्फिङ्गमा परित्राजकस्तस्य सुहृत्तीर्थयात्राप्रस-क्रेन पान्थः प्राघुणिकः समायातः। तं दृष्ट्वा प्रत्युत्थानविधिना संभाव्य पतिपत्तिपूर्वकमभ्यागतिकयया नियोजितः । ततश्च रात्रावेकत्र कुशसंस्तरे द्वावपि प्रसुप्तौ धर्मकथां कथयितुमारब्धौ। अथ बृहत्स्फिक्कथागोष्ठीषु स ताम्रचूडो मूषकत्रासार्थं व्याक्षिप्तमना 15 जर्जरवंशेन भिक्षापात्रं ताडयंस्तस्य शून्यं प्रतिवचनं प्रयच्छति । तन्मयो न किंचिदुदाहरति । अथासावभ्यागतः परं कोपमुपागतस्तमुवाच-'भोस्ताम्रचूड, परिज्ञातस्त्वं सम्यङ् सुहृत्। तेन मया सह साह्वादं न जल्पसि । तद्रात्राविप त्वदीयं मठं त्यक्त्वान्यत्र मठे यास्यामि । उक्तं च-20 एह्यागच्छ समाश्रयासनिमदं कस्माचिरादृश्यसे

तदेकमठपास्यापि त्वं गर्वितः । त्यक्तः सुहृत्स्नेहः । नैतद्वेत्सि यत्त्वया मठाश्रयव्याजेन नरकोपार्जनं कृतम् । उक्तं च—

नरकाय मितस्ते चेत्पौरोहित्यं समाचर ।
वर्षं यावित्कमन्येन मठिचन्तां दिनत्रयम् ॥ ७० ॥
तन्मूर्यः, शोचितव्यस्त्वं गर्वं गतः । तदहं त्वदीयं मठं परित्यज्य
यास्यामि ।' अथ तच्छुत्वा भयत्रस्तमनास्ताम्रचूडस्तमुवाच—
'भो भगवन्, मैवं वद्। न त्वत्समोऽन्यो मम सुहृत्कश्चिद्स्ति । परं ठ
तच्छूयतां गोष्ठीशैथिल्यकारणम् । एष दुरात्मा मृषकः प्रोन्नतस्थाने धृतमि भिक्षापात्रमुत्ख्वत्यारोहिति, भिक्षाशेषं च तत्रस्थं
भक्षयति । तद्भावादेव मठे मार्जनिक्तयापि न भवति । तन्मूषकत्रासार्थमेतेन वंशेन भिक्षापात्रं मुहुर्मुहुस्ताडयामि, नान्यत्कारणमिति ।
अपरमेतत्कृतूह्छं पश्यास्य दुरात्मनो यन्मार्जारमर्कटादयोऽपि तिर-10
स्कृता अस्योत्पतनेन ।' बृहित्स्फिगाह—'अथ ज्ञायते तस्य बिछं
कस्मिश्चित्प्रदेशे ।' ताम्रचूड आह—'भगवन्, न वेद्मि सम्यक्'।
स आह—'नूनं निधानस्योपि तस्य बिछम् । निधानोष्मणा प्रकृदेते । उक्तं च—

ऊष्मापि वित्तजो वृद्धिं तेजो नयति देहिनाम् । किं पुनस्तस्य संभोगस्त्यागकर्मसमन्वितः ॥ ७१ ॥

15

तथा च।

नाकसाच्छाण्डिली मातार्विकीणाति तिलैसिलान् । लुख्चितानितरैर्येन हेतुरत्र भविष्यति' ॥ ७२ ॥ ताम्रचूड आह—'कथमेतत् ।' स आह—

20

#### कथा २।

यदाहं कसिंश्चित्थाने प्रावृट्काले व्रतप्रहणिनिमत्तं कंचिद्वाह्मणं वासार्थं प्रार्थितवान् । ततश्च तद्वचनात्तेनापि ग्रुश्रृषितः सुखेन देवा-चनपरित्तष्ठामि । अथान्यस्मिन्नहिन प्रत्यूषे प्रबुद्धोऽहं ब्राह्मण-ब्राह्मणीसंवादे दत्तावधानः शृणोमि । तत्र ब्राह्मण आह—'ब्राह्मणि, 25 प्रभाते दक्षिणायनसंकान्तिरनन्तदानफलदा भविष्यति । तदहं प्रति-श्रहार्थं प्रामान्तरं यास्यामि । त्वया ब्राह्मणस्येकस्य भगवतः सूर्यस्योद्देशेन किंचिद्धोजनं दातव्यम् ।' इति । अथ तच्छुत्वा ब्राह्मणी परुषतरवचनैस्तं भर्त्सयमाना प्राह—'कृतस्ते दारिद्योपह-

तस्य भोजनप्राप्तिः। तिर्कं न रुज्ञस एवं ब्रुवाणः। अपि च न मया तव हस्तरुग्नया कचिदपि रुब्धं सुखम्। न मिष्टान्नस्यास्वादनम्, न च हस्तपादकण्ठादिभूषणम्'। तच्छुत्वा भयत्रस्तोऽपि विप्रो मन्दं मन्दं प्राह—'ब्राह्मणि, नैतद्युज्यते वक्तम्। उक्तं च—

ग्रासादिष तदर्धं च कस्मान्नो दीयतेऽर्थिषु । इच्छानुरूपो विभवः कदा कस्य भविष्यति ॥ ७३ ॥ ईश्वरा भूरिदानेन यह्नभन्ते फर्लं किल । दिरद्रस्तच काकिण्या प्राप्नुयादिति नः श्रुतिः ॥ ७४ ॥ दाता लघुरिष सेव्यो भवति न कृपणो महानिष समुद्धा । व कूपोऽन्तःस्वादुजलः प्रीत्यै लोकस्य न समुद्रः ॥ ७५ ॥

तथा च।

अकृतत्यागमहिम्ना मिथ्या किं राजराजशब्देन । गोप्तारं न निधीनां कथयन्ति महेश्वरं विबुधाः ॥ ७६ ॥ अपि च ।

सदा दानपरिक्षीणः शस्त एव करीश्वरः । अदानः पीनगात्रोऽपि निन्द्य एव हि गर्दभः ॥ ७७ ॥ सुशीलोऽपि सुवृत्तोऽपि यात्यदानादघो घटः । पुनः कुब्जापि काणापि दानादुपरि कर्कटी ॥ ७८ ॥

यच्छञ्जलमपि जलदो वल्लभतामेति सकललोकस्य।

20 नित्यं प्रसारितकरो मित्रोऽपि न वीक्षितुं शक्यः ॥ ७९ ॥ एवं ज्ञात्वा दारिद्याभिभूतैरपि खल्पात्खल्पतरं काले पात्रे च देयम् । उक्तं च—

सत्पात्रं महती श्रद्धा देशे काले यथोचिते। यद्दीयते विवेकज्ञैस्तदानन्त्याय कल्पते॥ ८०॥

#### 25 तथा च।

अतितृष्णा न कर्तव्या तृष्णां नैव परित्यजेत्। अतितृष्णाभिभूतस्य शिखा भवति मस्तके ॥ ८१ ॥' ब्राह्मण्याह—'कथमेतत्' स आह—

25

#### कथा ३।

अस्ति किसंधिद्वनोद्देशे किधित्पुलिन्दः । स च पापिद्धं कर्तुं वनं प्रति प्रस्थितः । अथ तेन प्रसर्पता महानञ्जनपर्वतिशिखराकारः कोडः समासादितः । तं दृष्ट्वा कर्णान्ताकृष्टनिशितसायकेन समाहतः । तेनापि कोपाविष्टेन चेतसा बालेन्दुचुतिना दृष्ट्वाप्रेण पाटितोदरः व पुलिन्दो गतासुर्भूतलेऽपतत् । अथ छ्रब्धकं व्यापाच शूकरोऽपि शरप्रहारवेदनया पञ्चत्वं गतः । एतस्मिन्नन्तरे किधिदासन्नमृत्युः शृगाल इतस्ततो निराहारतया पीडितः परिश्रमंस्तं प्रदेशमाजगाम । यावद्वराहपुलिन्दौ द्वावपि पश्यित तावत्प्रहृष्टो व्यचिन्तयत्—'भोः, सानुकूलो मे विधिः । तेनैतद्प्यचिन्तितं भोजनमुपिश्वतम् । अथवा 10 सािव्वदमुच्यते—

अकृतेऽप्युद्यमे पुंसामन्यजन्मकृतं फलम् । ग्रुभाग्रुभं समभ्येति विधिना संनियोजितम् ॥ ८२ ॥

तथा च।

यस्मिन्देशे च काले च वयसा यादृशेन च ।
कृतं शुभाशुभं कर्म तत्तथा तेन भुज्यते ॥ ८३ ॥
तदहं तथा भक्षयामि यथा बहून्यहानि मे प्राणयात्रा भवति ।
तत्तावदेनं स्नायुपाशं धनुष्कोटिगतं भक्षयामि । उक्तं च

शनैः शनैश्च भोक्तव्यं खयं वित्तमुपार्जितम् । रसायनिमव प्राज्ञैहेलिया न कदाचन' ॥ ८४ ॥ इत्येवं मनसा निश्चित्य चापचिटतकोटिं मुखमध्ये प्रक्षिप्य स्नायुं भिक्षतुं प्रकृतः । ततश्च त्रुटिते पाशे तालुदेशं विदार्य चापकोटिर्मस्तकमध्येन

प्रवृत्तः । ततश्च त्रुटित पाश तालुद्श विदाय चापकाटिमराक्ति । निष्कान्ता । सोऽपि तद्वेदनया तत्क्षणान्मृतः । अतोऽहं ब्रवीमि— 'अतितृष्णा न कर्तव्या' इति ॥ स पुनरप्याह—'ब्राह्मणि, न श्रुतं

भवत्या ।

आयुः कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च ।
पञ्चेतानि हि सुज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः' ॥ ८५ ॥
अथवं सा तेन प्रबोधिता ब्राह्मण्याह—'यद्येवं तदिस्त मे गृहे स्तोकस्तिलराशिः । ततस्तिलां छुञ्चित्वा तिलचूर्णेन ब्राह्मणं भोजयिष्यामि'
इति । ततस्तद्वचनं श्रुत्वा ब्राह्मणो प्रामं गतः । सापि तिलानुष्णोद-30

केन संमर्घ कुटित्वा सूर्यातपे दत्तवती। अत्रान्तरे तस्या गृहकर्मव्य-य्रायास्तिलानां मध्ये कश्चित्सारमेयो मूत्रोत्सर्गं चकार । तं दृष्ट्वा सा चिन्तितवती—'अहो, नैपुण्यं पश्य पराङ्मुखीमृतस्य विधेः, यदेते तिला अभोज्याः कृताः । तदहमेतान्समादाय कस्यचिद्वृहं गत्वा इ लुच्चितैरलुच्चितानानयामि । सर्वोऽपि जनोऽनेन विधिना प्रदास्यति' इति । अथ यस्मिन्गृहेऽहं भिक्षार्थं प्रविष्टस्तत्र गृहे सापि तिलाना-दाय प्रविष्टा विकयं कर्तुम्। आह च गृह्णातु कश्चिदलुश्चितैर्लु-चितांस्तिलान् ।' अथ तद्गृहगृहिणी प्रविष्टा यावदलुचितैर्लुचि-तानगृह्णाति, तावदस्याः पुत्रेण कामन्दकीशास्त्रं दृष्ट्वा व्याहृतम् 10 'मातः, अग्राह्याः खल्विमे तिलाः। नास्या अलुञ्जितैर्लेञ्जिता ग्राह्याः। कारणं किंचिद्भविष्यति । तेनैषाऽलुञ्चितैर्लुञ्चितान्प्रयच्छति ।' तच्छ्रत्वा तया परित्यक्तास्ते तिलाः । अतोऽहं ब्रवीमि — 'नाकस्मा-च्छाण्डिली मातः' इति ॥ एतदुक्त्वा स भूयोऽपि प्राह—'अथ ज्ञायते तस्य क्रमणमार्गः ।' ताम्रचूड आह—'भगवन्, ज्ञायते । 15 यत एकाकी न समागच्छति । किंत्वसंख्ययूथपरिवृतः पश्यतो मे परिभ्रमन्नितस्ततः सर्वजनेन सहागच्छति याति च।' अभ्यागत आह—'अस्ति किंचित्विनित्रकम्।' स आह—'बाढमस्ति। एषा सर्वलोहमयी खहस्तिका।' अभ्यागत आह—'तर्हि प्रत्यूषे त्वया मया सह स्थातन्यम्, येन द्वाविप जनचरणमिलनायां भूमौ तत्पदा-20 नुसारेण गच्छावः ।' मयापि तद्वचनमाकर्ण्य चिन्तितम्—'अहो, विनष्टोऽस्मि, यतोऽस्य साभिपायवचांसि श्रूयन्ते । नृनं यथा निघानं ज्ञातं तथा दुर्गमप्यस्माकं ज्ञास्यति । एतदभिपायादेव ज्ञायते । उक्तं च-

सकृदिप दृष्ट्वा पुरुषं विबुधा जानित सारतां तस्य ।

हस्ततुलयापि निपुणाः पलप्रमाणं विजानित ॥ ८६ ॥

वाञ्छैव सूचयित पूर्वतरं भविष्यं

पुंसां यदन्यतनुजं त्वशुभं शुभं वा ।

विज्ञायते शिशुरजातकलापचिहः

प्रत्युद्वतैरपसरन्सरसः कलापी'॥ ८७ ॥

ततोऽहं भयत्रस्तमनाः सपरिवारो दुर्गमार्गं परित्यज्यान्यमार्गेण गन्तुं प्रवृत्तः । सपरिजनो यावदम्रतो गच्छामि तावत्संमुखो बृह-त्कायो मार्जारः समायाति । स च मूषकवृन्दमवलोक्य तन्मध्ये सहसोत्पपात । अथ ते मूषका मां कुमार्गगामिनमवलोक्य गर्हयन्तो हतरोषा रुधिरष्ठावितवसुंधरास्तमेव दुर्गं प्रविष्टाः । अथवा साध्व-5 दमुच्यते—

छित्त्वा पाशमपास्य कूटरचनां भङ्कत्वा बलाद्वागुरां पर्यन्ताग्निशिखाकलापजटिलान्निगत्य दूरं वनात् । व्याधानां शरगोचरादपि जवेनोत्पत्य धावन्मृगः

कूपान्तः पतितः करोतु विधुरे किंवा विधी पौरुषम् ॥८८॥ 10 अथाहमेकोऽन्यत्र गतः । रोषा मूढतया तत्रैव दुर्गे प्रविष्टाः । अत्रान्तरे स दुष्टपरित्राजको रुधिरविन्दुचितां भूमिमवलोक्य तेनैव दुर्गमार्गणागत्योपस्थितः । ततश्च सहस्तिकया खिनतुमारब्धः । अथ तेन खनता प्राप्तं तित्रधानं यस्योपरि सदैवाहं कृतवसतिर्यस्योष्मणा महादुर्गमि गच्छामि । ततो हृष्टमनास्ताम्रचूडिमदम्चेऽभ्यागतः— 15 भो भगवन्, इदानीं स्विपिहि निःशङ्कः । अस्योष्मणा मूषकस्ते जागरकं संपादयित ।' एवमुक्त्वा निधानमादाय मठाभिमुखं प्रस्थितौ द्वावि । अहमपि यावित्रधानरितं स्थानमागच्छामि, तावदरमणीयमुद्वेगकारकं तत्स्थानं वीक्षितुमपि न शकोमि । अचिन्तयं च—'किं करोमि । क गच्छामि । कथं मे स्थान्मनसः प्रशान्तिः ।' एवं चिन्तयतो २० महाकष्टेन स दिवसो व्यतिकान्तः । अथास्तिनेऽकें सोद्वेगो निरुत्साहस्तिस्तन्मठे सपरिवारः प्रविष्टः । अथास्तर्परिग्रहशब्दमाकण्ये

सावभ्यागतः प्राह—'सखे, किमद्यापि निःशङ्को न निद्रां गच्छिसि।' स आह—'भगवन्, भूयोऽपि समायातः सपरिवारः स दुष्टात्मा 25 मूषकः। तद्भयाज्ञर्जरवंशेन भिक्षापात्रं ताडयामि।' ततो विहस्या-भ्यागतः प्राह—'सखे, मा भैषीः। वित्तेन सह गतोऽस्य कूर्दनो-

ताम्रचूडोऽपि भूयो भिक्षापात्रं जर्जरवंशेन ताडयितुं प्रवृत्तः । अथा-

त्साहः । सर्वेषामि जन्तूनामियमेव स्थितिः । उक्तं च— यदुत्साही सदा मर्त्यः पराभवति यज्जनान् ।

यदुद्धतं वदेद्वाक्यं तत्सर्वे वित्तजं बलम्' ॥ ८९ ॥

अथाहं तच्छुत्वा कोपाविष्टो भिक्षापात्रमुद्दिश्य विशेषादुत्कूर्दितो-ऽप्राप्त एव भूमौ निपतितः । तच्छुत्वासौ मे शत्रुर्विहस्य ताम्रचूडमु-वाच—'भोः, पश्य पश्य कौतूहरुम् । आह च—

'अर्थेन बलवान्सर्वोऽप्यर्थयुक्तः स पण्डितः।

पश्यैनं मूषकं व्यर्थं स्वजातेः समतां गतम् ॥ ९०॥ तत्स्विपिहि त्वं गतशङ्कः । यदस्योत्पतनकारणं तदावयोर्हस्तगतं जातम् । अथवा साध्विदमुच्यते—

दंष्ट्राविरहितः सर्पो मदहीनो यथा गजः । तथार्थेन विहीनोऽत्र पुरुषो नामधारकः' ॥ ९१ ॥

10 तच्छुत्वाहं मनसा विचिन्तितवान्—'यतोऽङ्गुलिमात्रमपि कूर्दनश-क्तिनीस्ति, तद्धिगर्थहीनस्य पुरुषस्य जीवितम् । उक्तं च—

> अर्थेन च विहीनस्य पुरुषस्याल्पमेधसः । उच्छिद्यन्ते क्रियाः सर्वा ग्रीष्मे कुसरितो यथा ॥ ९२ ॥ यथा काकयवाः प्रोक्ता यथारण्यभवास्तिलाः ।

नाममात्रा न सिद्धों हि धनहीनास्तथा नराः ॥ ९३ ॥ सन्तोऽपि न हि राजन्ते दरिद्रस्येतरे गुणाः । आदित्य इव भूतानां श्रीगुणानां प्रकाशिनी ॥ ९४ ॥ न तथा बाध्यते लोके प्रकृत्या निर्धनो जनः । यथा द्रव्याणि संप्राप्य तैर्विहीनः सुखे स्थितः ॥ ९५ ॥

20 शुष्कस्य कीटखातस्य विह्नदम्धस्य सर्वतः ।
तरोरप्यूषरस्थस्य वरं जन्म न चार्थिनः ॥ ९६ ॥
शङ्कनीया हि सर्वत्र निष्प्रतापा दरिद्रता ।
उपकर्तुमपि प्राप्तं निःस्वं संत्यज्य गच्छति ॥ ९७ ॥
उन्नम्योन्नम्य तन्नैव निर्धनानां मनोरथाः ।

25 हृदयेष्वेव लीयन्ते विधवास्त्रीस्तनाविव ॥ ९८ ॥ व्यक्तेऽपि वासरे नित्यं दौर्गत्यतमसावृतः । अग्रतोऽपि स्थितो यत्नान्न केनापीह दृश्यते' ॥ ९९ ॥

एवं विलप्याहं भमोत्साहस्तनिधानं गण्डोपधानीकृतं दृष्ट्वा स्वं दुर्गं प्रभाते गतः । ततश्च मङ्गृत्याः प्रभाते गच्छन्तो मिथो जल्पन्ति—

मृतो दरिद्रः पुरुषो मृतं मैथुनमप्रजम् ।

'अहो, असमर्थोऽयमुद्रपूरणेऽस्माकम् । केवलमस्य पृष्ठलमानां विडालादिविपत्तयः । तत्किमनेनाराधितेन । उक्तं च—

यत्सकाशान्त लाभः स्यात्केवलाः स्युर्विपत्तयः । स स्वामी दूरतस्त्याज्यो विशेषादनुजीविभिः' ॥ १०० ॥ एवं तेषां वचांसि श्रुत्वा स्वदुर्गं प्रविष्टोऽहम् । यावन्नो कश्चिन्मम ६ संमुखेऽभ्येति तावन्मया चिन्तितम्—'धिगियं दरिद्रता । अथवा साध्वदमुच्यते—

मृतमश्रोत्रियं श्राद्धं मृतो यज्ञस्त्वदक्षिणः' ॥ १०१॥
एवं मे चिन्तयतस्ते मृत्या मम शत्रूणां सेवका जाताः । ते च मामे-10
काकिनं दृष्ट्वा विडम्बनां कुर्वन्ति । अथ मयैकाकिना योगनिद्धां गतेन
भूयो विचिन्तितम्—'यत्तस्य कुतपित्वनः समाश्रयं गत्वा तद्भण्डोपधानवर्तिकृतां वित्तपेटां शनैः शनैर्विदार्य तस्य निद्धावशंगतस्य स्वदुर्गे
तद्धित्तमानयामि, येन भूयोऽपि मे वित्तप्रभावेणाधिपत्यं पूर्ववद्भविप्यति । उक्तं च—

व्यथयन्ति परं चेतो मनोरथशतैर्जनाः । नानुष्ठानेधनेहींनाः कुलजा विधवा इव ॥ १०२ ॥ दौर्गत्यं देहिनां दुःखमपमानकरं परम्। येन स्वैरपि मन्यन्ते जीवन्तोऽपि मृता इव ॥ १०३ ॥ दैन्यस्य पात्रतामेति पराभृतेः परं पदम् । 20 विपदामाश्रयः शश्वद्दौर्गत्यकलुषीकृतः ॥ १०४ ॥ लज्जनते बान्धवास्तेन संबन्धं गोपयन्ति च । मित्राण्यमित्रतां यान्ति यस्य न स्युः कपर्दकाः ॥ १०५॥ मृतं लाघवमेवैतदपायानामिदं गृहम्। पर्यायो मरणस्यायं निर्धनत्वं शरीरिणाम् ॥ १०६ ॥ 25 अजाधूलिरिव त्रसौर्मार्जनीरेणुवज्जनैः। दीपखरोत्थच्छायेव त्यज्यते निर्धनो जनैः ॥ १०७ ॥ शौचावशिष्टयाप्यस्ति किंचित्कार्यं कचिन्मृदा । निर्धनेन जनेनैव न तु किंचित्प्रयोजनम् ॥ १०८॥

अधनो दातुकामोऽपि संप्राप्तो धनिनां गृहम् । मन्यते याचकोऽयं धिग्दारिद्यं खळु देहिनाम् ॥ १०९॥ अतो वितापहारं विद्धतो यदि मे मृत्युः स्यात्तथापि शोभनम् । उक्तं च—

5 स्वित्तहरणं दृष्ट्वा यो हि रक्षत्यसूत्ररः । पितरोऽपि न गृह्णन्ति तद्त्तं सिललाञ्जलिम् ॥ ११० ॥ तथा च ।

गवार्थे ब्राह्मणार्थे च स्त्रीवित्तहरणे तथा।
प्राणांस्त्यजित यो युद्धे तस्य लोकाः सनातनाः ॥ १११ ॥
एवं निश्चित्य रात्रौ तत्र गत्वा निद्रावशमुपागतस्य पेटायां मया छिद्रं
कृतं यावत्, तावत्प्रबुद्धो दुष्टतापसः। ततश्च जर्जरवंशप्रहारेण शिरसि

ताडितः कथंचिदायुःशेषतया निर्गतोऽहम्, न मृतश्च । उक्तं च—

प्राप्तव्यमर्थं लभते मनुष्यो देवोऽपि तं लङ्घयितुं न शक्तः । तस्मान्न शोचामि न विस्मयो मे यदस्मदीयं न हि तत्परेषाम्'॥ ११२॥ काककूर्मो पृच्छतः—'कथमेतत्।' हिरण्यक आह—

## कथा ४।

'अस्ति कसिंश्चित्रगरे सागरदत्तो नाम वणिक् । तत्सूनुना रूपक-20 शतेन विकीयमाणः पुस्तको गृहीतः । तसिंश्च लिखितमस्ति— प्राप्तव्यमर्थं लभते मनुष्यो देवोऽपि तं लङ्घयितुं न शक्तः । तसान्न शोचामि न विस्मयो मे

यसादीयं न हि तत्परेषाम् ॥ ११३॥

25 तदृष्ट्वा सागरदत्तेन तनुजः पृष्टः—'पुत्र, कियता मूल्येनेष पुस्तको गृहीतः।' सोऽब्रबीत्—'रूपकशतेन ।' तच्छुत्वा सागर-दत्तोऽब्रबीत्—'विड्यूर्व, त्वं लिखितैकश्लोकं रूपकशतेन यद्व-ह्यासि एतया बुद्धा कथं द्रव्योपार्जनं करिप्यसि । तदद्यप्रभृति त्वया मे गृहे न प्रवेष्टव्यम् ।' एवं निर्भत्स्य गृहान्निःसारितः। स

च तेन निर्वेदेन विष्रकृष्टं देशान्तरं गत्वा किमपि नगरमासाद्याव-स्थितः । अथ कतिपयदिवसैस्तन्नगरनिवासिना केनचिदसौ पृष्टः — 'कुतो भवानागतः । किंनामधेयो वा' इति । असावब्रवीत्—'प्रा-सन्यमर्थं लभते मनुष्यः ।' अथान्येनापि पृष्टेनानेन तथैवोत्तरं द-तम् । एवं च तस्य नगरस्य मध्ये प्राप्तव्यमर्थ इति तस्य प्रसिद्धं नाम 5 जातम् । अथ राजकन्या चन्द्रवती नामाभिनवरूपयौवनसंपत्रा सखीद्वितीयैकस्मिन्महोत्सवदिवसे नगरं निरीक्षमाणास्ति । तत्रैव च कश्चिद्राजपुत्रोऽतीव रूपसंपन्नो मनोरमध्य कथमपि तस्या दृष्टिगोचरे गतः। तद्दर्शनसमकालमेव कुसुमबाणाहतया तया निजसख्यिभ-हिता—'सिव, यथा किलानेन सह समागमो भवति तथाद्य त्वया 10 यतितव्यम् । एवं च श्रुत्वा सा सखी तत्सकाशं गत्वा शीघ्रमत्र-वीत्—'यदहं चन्द्रवत्या तवान्तिकं प्रेषिता । भणितं च त्वां प्रति तया, यन्मम त्वद्दर्शनान्मनोभवेन पश्चिमावस्था कृता । तद्यदि शीघ्र-मेव मदन्तिके न समेष्यसि तदा मे मरणं शरणम्।' इति। तच्छुत्वा तेनाभिहितम्—'यद्यवश्यं मया तत्रागन्तव्यं तत्कथय केनोपायेन 15 प्रवेष्टव्यम् ।' अथ सख्याभिहितम्—'रात्रौ सौधावलम्बितया दढ-वरत्रया त्वया तत्रारोढव्यम् ।' सोऽब्रवीत्—'यद्येवं निश्चयो भव-त्यास्तदहमेवं करिष्यामि।' इति निश्चित्य सखी चन्द्रवतीसकाशं गता । अथागतायां रजन्यां स राजपुत्रः खचेतसा व्यचिन्तयत्— 'अहो, महदकृत्यमेतत् । उक्तं च-20

गुरोः सुतां मित्रभार्यां स्वामिसेवकगेहिनीम् । यो गच्छति पुमां होके तमाहुर्बह्मघातिनम् ॥ ११४॥ अपरं च।

अयशः प्राप्यते येन येन चापगतिर्भवेत् । स्वर्गाच अश्यते येन तत्कर्म न समाचरेत्' ॥ ११५ ॥ इति सम्यग्विचार्य तत्सकाशं न जगाम । अथ प्राप्तव्यमर्थः पर्यट-न्थवलगृहपार्श्वे रात्राववलम्बितवस्त्रां दृष्ट्वा कौतुकाविष्टहृदयस्तामाल-

म्ब्याधिक्दः । तया च राजपुत्र्या स एवायमित्याधसाचित्तया स्नान-स्वादनपानाच्छादनादिना संमान्य तेन सह शयनतलमाश्रितया तदङ्ग-

११ पंचत०

संस्पर्शसंजातह षरोमाञ्चितगात्रयोक्तम्—'युष्मद्रशनमात्रानुरक्तया म-यात्मा प्रदत्तोऽयम् । त्वद्वर्जमन्यो भर्ता मनस्यपि मे न भविष्यति' इति। तत्कस्मान्मया सह न ब्रवीषि ।' सोऽब्रवीत्—'प्राप्तव्यमर्थं लभते मनुष्यः ।' इत्युक्ते तयान्योऽयमिति मत्वा धवलगृहादुत्तार्य मुक्तः । 5 स तु खण्डदेवकुले गत्वा सुप्तः । अथ तत्र कयाचित्स्वैरिण्या दत्त-संकेतको यावदण्डपाशकः प्राप्तः तावदसौ पूर्वस्रप्ततेन दृष्टो रहस्य-संरक्षणार्थमभिहितश्च — 'को भवान्' । सोऽब्रवीत् — 'प्राप्तव्यमर्थं छ-भते मनुष्यः ।' इति श्रुत्वा दण्डपाशकेनाभिहितम्—'यच्छून्यं देव-गृहमिदम् । तदत्र मदीयस्थाने गत्वा खिपिहि ।' तथा प्रतिपद्य स 10 मतिविपर्यासादन्यशयने सुप्तः । अथ तस्य रक्षकस्य कन्या विनय-वती नाम रूपयौवनसंपन्ना कस्यापि पुरुषस्यानुरक्ता संकेतं दत्त्वा तत्र शयने सुप्तासीत् । अथ सा तमायातं दृष्ट्वा स एवायमसमद्वलभ इति रात्रौ धनतरान्धकारव्यामोहितोस्थाय भोजनाच्छादनादिकियां कारयित्वा गान्धर्वविवाहेनात्मानं विवाहयित्वा तेन समं शयने स्थिता 15 विकसितवदनकमला तमाह—'किमद्यापि मया सह विश्रब्धं भवान ब्रवीति ।' सोऽब्रवीत्- 'प्राप्तव्यमर्थं लभते मनुष्यः ।' इति श्रुत्वा तया चिन्तितम्—'यत्कार्यमसमीक्षितं क्रियते तस्येद्दक्फलवि-पाको भवति' इति । एवं विमृश्य सविषादया तया निःसारितोऽसौ । स च यावद्वीथीमार्गेण गच्छति तावदन्यविषयवासी वरकीर्तिनीम 20 वरो महता वाचशब्देनागच्छति । प्राप्तव्यमथीं ऽपि तैः समं गन्तुमा-रब्धः । अथ यावत्पत्यासन्ने लग्नसम्ये राजमार्गासन्तश्रेष्ठिगृहद्वारे रचितमण्डपवेदिकायां कृतकौतुकमङ्गलवेशा वणिक्सुतास्ति, तावन्म-दमत्तो हस्त्यारोहकं हत्वा प्रणश्यज्जनकोलाहलेन लोकमाकुलयंस्त-मेवोद्देशं प्राप्तः । तं च दृष्ट्वा सर्वे वरानुयायिनो वरेण सह प्रणस्य 25 दिशो जग्मुः । अथास्मित्रवसरे भयतरल्लोचनामेकाकिनीं कन्याम-वलोक्य 'मा भैषी: । अहं परित्राता' इति सुधीरं स्थिरीकृत्य दक्षिण-पाणौ संगृह्य महासाहसिकतया प्राप्तव्यमर्थः परुषवाक्यैईस्तिनं निर्भ-र्तिसतवान् । ततः कथमपि दैवयोगादपयाते हस्तिनि ससुहृद्वान्धवेना-तिकान्तलमसमये वरकीर्तिनागत्य तावत्तां कन्यामन्यहस्तगां दृष्टा-30 मिहितम्—'भोः श्वशुर, विरुद्धमिदं त्वयाऽनुष्ठितं यन्मह्यं पदाय

कन्यान्यसौ प्रदत्ता' इति । सोऽब्रवीत्—'भोः, अहमपि हस्ति-भयपलायितो भवद्भिः सहायातो न जाने किमिदं वृत्तम्।' इत्य-भिघाय दुहितरं प्रष्टुमारब्धः—'वत्से, न त्वया सुन्दरं कृतम्। तत्कथ्यतां कोऽयं वृत्तान्तः ।' साब्रवीत्—'यदहमनेन प्राणसंश-याद्रक्षिता, तदेनं मुक्त्वा मम जीवन्त्या नान्यः पाणि प्रहीष्यति' इ इति । अनेन वार्ताव्यतिकरेण रजनी व्युष्टा । अथ प्रातस्तत्र संजाते महाजनसमवाये वार्ताव्यतिकरं श्रुत्वा राजदुहिता तमुद्देशमागता। कर्णपरम्परया श्रुत्वा दण्डपाशकसुतापि तत्रैवागता । अथ तं महाज-नसमवायं श्रुत्वा राजापि तत्रैवाजगाम । प्राप्तव्यमर्थं प्राह—'भोः, विश्रव्धं कथय । कीदृशोऽसौ वृत्तान्तः ।' अथ सोऽब्रवीत्—'प्राप्त-10 व्यमर्थं लभते मनुष्यः' इति । राजकन्या समृत्वा प्राह—'देवोऽपि तं लङ्घयितुं न शक्तः' इति । ततो दण्डपाशकसुतात्रवीत्—'तसात्र शोचामि न विसायो में इति । तमखिललोकवृत्तान्तमाकण्यं वणि-क्सुताब्रवीत्—'यदसादीयं न हि तत्परेषाम्' इति । अभयदानं दत्त्वा राजा पृथकपृथगृतान्ताञ्ज्ञात्वावगततत्त्वस्तसौ प्राप्तव्यमर्थाय 15 'सदुहितरं सबहुमानं प्रामसहस्रेण समं सर्वाठंकारपरिवारयुतां दत्त्वा त्वं मे पुत्रोऽसीति नगरविदितं तं यौवराज्येऽभिषिक्तवान् । दण्ड-पाशकेनापि सदुहिंता स्वशक्ता वस्रदानादिना संभाव्य प्राप्तव्यम-र्थाय प्रदत्ता । अथ प्राप्तव्यमर्थेनापि स्वीयपितृमातरौ समस्तकुटुम्बा-वृतौ तस्मिन्नगरे संमानपुरःसरं समानीतौ । अथ सोऽपि खगोत्रेण 20 सह विविधमोगानुपमुञ्जानः सुखेनावस्थितः। अतोऽहं ब्रवीमि— 'प्राप्तव्यमर्थे लभते मनुष्यः' इति ॥ तदेतत्सकलं सुखदुःखमनुभूय परं विषादमुपागतोऽनेन मित्रेण त्वत्सकाशमानीतः । तदेतनमे वैराग्य-कारणम् ।' मन्थरक आह—'भद्र, भवति सुहृदयमसंदिग्धं यः क्षुत्क्षामोऽपि शत्रुभूतं त्वां भक्ष्यस्थाने स्थितमेवं पृष्ठमारोप्यानयति 25 न मार्गेऽपि भक्षयति । उक्तं च यतः-

> विकारं याति नो चित्तं वित्ते यस्य कदाचन । मित्रं स्यात्सर्वकाले च कारयेन्मित्रमुत्तमम् ॥ ११६ ॥ विद्वद्भिः सुहृदामत्र चिह्नैरेतैरसंशयम् । परीक्षाकरणं प्रोक्तं होमामेरिव पण्डितैः ॥ ११७ ॥

तथा च।

आपत्काले तु संप्राप्ते यिनमत्रं मित्रमेव तत् ।
वृद्धिकाले तु संप्राप्ते दुर्जनोऽपि सुहृद्भवेत् ॥ ११८ ॥
तन्ममाप्यद्यास्य विषये विश्वासः समुत्पन्नो यतो नीतिविरुद्धेयं मैत्री
हमांसाशिभिर्वायसैः सह जलचराणाम् । अथवा साध्विदमुच्यते—
मित्रं कोऽपि न कस्यापि नितान्तं न च वैरकृत् ।
हश्यते मित्रविध्वस्तात्कार्याद्वैरी परीक्षितः ॥ ११९ ॥
तत्स्वागतं भवतः । स्वगृहवदास्यतामत्र सरस्तीरे । यच वित्तनाशो
विदेशवासश्च ते संजातस्तत्र विषये संतापो न कर्तव्यः । उक्तं च—

10 अभ्रच्छाया खलप्रीतिः सिद्धमन्नं च योषितः । किंचित्कालोपभोग्यानि यौवनानि धनानि च ॥ १२०॥ अत एव विवेकिनो जितात्मानो धनस्पृहां न कुर्वन्ति । उक्तं च—

> सुसंचितैर्जीवनवत्सुरिक्षते-र्निजेऽपि देहे न नियोजितैः कचित् । पुंसो यमान्तं त्रजतोऽपि निष्ठुरै-रेतैर्धनैः पञ्चपदी न दीयते ॥ १२१ ॥

अन्यच ।

15

30

यथामिषं जले मत्स्यैर्भक्ष्यते श्वापदेर्भुवि ।
आकारो पिक्षिभिश्चैव तथा सर्वत्र वित्तवान् ॥ १२२ ॥
विदोषमपि वित्ताद्ध्यं दोषैर्योजयते नृपः ।
निर्धनः प्राप्तदोषोऽपि सर्वत्र निरुपद्रवः ॥ १२३ ॥
अर्थानामर्जने दुःखमर्जितानां च रक्षणे ।
नारो दुःखं व्यये दुःखं घिगर्थान्कष्टसंश्रधान् ॥ १२४ ॥
अर्थार्थी यानि कष्टानि मृढोऽयं सहते जनः ।
शर्यार्थी यानि कष्टानि मृढोऽयं सहते जनः ।
अर्परं विदेशवासजमपि वैराग्यं त्वया न कार्यम् । यतः—
को धीरस्य मनस्विनः स्वविषयः को वा विदेशः स्मृतो
यं देशं श्रयते तमेव कुरुते बाहुप्रतापार्जितम् ।

तसिन्नेव हतद्विपेन्द्ररुधिरैस्तृप्णां छिनत्यात्मनः ॥ १२६ ॥

यदंष्ट्रानखलाङ्गुलपहरणैः सिंहो वनं गाहते

अर्थहीनः परे देशे गतोऽपि यः प्रज्ञावान्भवति स कथंचिदपि न सीदिति । उक्तं च—

कोऽतिभारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनाम् । को विदेशः सुविद्यानां कः परः प्रियवादिनाम् ॥ १२७॥ तत्प्रज्ञानिधिर्भवान्न प्राकृतपुरुषतुल्यः । अथवा ।

> उत्साहसंपन्नमदीर्घसूत्रं क्रियाविधिज्ञं व्यसनेष्वसक्तम् । शूरं कृतज्ञं दृढसौहृदं च

लक्ष्मीः स्वयं मार्गति वासहेतोः ॥ १२८॥

अपरं प्राप्तोऽप्यर्थः कर्मप्राप्त्या नश्यति । तदेतावन्ति दिनानि त्वदी- 10 यमासीत् । मुहूर्तमप्यनात्मीयं भोक्तं न लभ्यते । स्वयमागतमपि विधिनापिह्यते ।

अर्थस्योपार्जनं कृत्वा नैव भोगं समश्चते । अरण्यं महदासाद्य मूढः सोमिलको यथा' ॥ १२९॥ हिरण्यक आह—'कथमेतत् ।' स आह—

15

#### कथा ५।

किसंश्चिद्धिष्ठाने सोमिलको नाम कौलिको वसित सा। स चानेकिविधपहरचनारि पार्थिवोचितानि सदैव वस्नाण्युत्पाद्यित। परं तस्य चानेकिवधपहरचनानिपुणस्यापि न भोजनाच्छादनाभ्यिषिकं कथमप्यर्थमात्रं संपद्यते। अथान्ये तत्र सामान्यकौलिकाः स्थूलवस्न-20 संपादनिवज्ञानिनो महिद्धिसंपन्नाः। तानवलोक्य स स्वभार्यामाह— 'प्रिये, पश्येतान्स्थूलपहकारकान्धनकनकसमृद्धान्। तद्धारणकं ममै-तत्स्थानम्। तदन्यत्रोपार्जनाय गच्छामि।' सा प्राह—'भोः प्रियतम, मिथ्या प्रलपितमेतद्यदन्यत्र गतानां धनं भवति स्वस्थाने न भवतीति। उक्तं च—

उत्पतिनत यदाकाशे निपतिनत महीतले । पक्षिणां तद्पि प्राप्त्या नादत्तमुपतिष्ठति ॥ १३०॥ तथा च ।

न हि भवति यन्न भाव्यं भवति च भाव्यं विनापि यत्नेन । करतलगतमपि नश्यति यस्य तु भवितव्यता नास्ति ॥ १३१ ॥ 30 यथा धेनुसहस्रषु वत्सो विन्दित मातरम् ।
तथा पुराकृतं कर्म कर्तारमनुगच्छिति ॥ १३२ ॥
दोते सह शयानेन गच्छन्तमनुगच्छिति ।
नराणां प्राक्तनं कर्म तिष्ठेत्त्वथ सहात्मना ॥ १३३ ॥
यथा छायातपौ नित्यं सुसंबद्धौ परस्परम् ।
एवं कर्म च कर्ता च संक्षिष्टावितरेतरम् ॥ १३४ ॥
तस्मादत्रैव व्यवसायपरो भव ।' कौलिक आह—'प्रिये, न सम्यगमिहितं भवत्या । व्यवसायं विना कर्म न फलति । उक्तं च—
यथैकेन न हस्तेन तालिका संप्रपद्यते ।
तथोद्यमपरित्यक्तं न फलं कर्मणः स्मृतम् ॥ १३५ ॥
पद्य कर्मवशात्प्राप्तं भोज्यकालेऽपि भोजनम् ।
हस्तोद्यमं विना वक्रे प्रविद्येत्र कथंचन ॥ १३६ ॥

वथा च।

उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति रूक्ष्मी
15 देवं हि दैवमिति कापुरुषा वदन्ति ।

दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या

यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोऽत्र दोषः ॥ १३७॥

तथा च।

उद्यमेन हि सिद्धान्ति कार्याणि न मनोरथैः।

न हि सिंहस्य सप्तस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः॥ १३८॥

उद्यमेन विना राजन्न सिद्धान्ति मनोरथाः।

कातरा इति जल्पन्ति यद्भाव्यं तद्भविष्यति॥ १३९॥

स्वशक्त्या कुर्वतः कर्म न चेत्सिद्धि प्रयच्छति।

नोपालभ्यः पुमांस्तत्र दैवान्तरितपौरुषः॥ १४०॥

25 तन्मयावश्यं देशान्तरं गन्तव्यम् ।' इति निश्चित्य वर्धमानपुरं गतः । तत्र च वर्षत्रयं स्थित्वा सुवर्णशतत्रयोपार्जनं कृत्वा भूयः स्वगृहं प्रस्थितः । अथार्धपथे गच्छतस्तस्य कदाचिदटव्यां पर्यटतो भगवान्रवि-रस्तमुपागतः । तदासौ व्यालभयात्स्थूलतरवटस्कन्धमारुद्ध यावत्प्रसुप्त-स्तावित्रशीथे स्वमे द्वौ पुरुषौ रौद्राकारौ परस्परं प्रजल्पन्तावश्रुणोत् ।

तत्रैक आह—'भोः कर्तः, त्वं किं सम्यङ् वेत्सि यदस्य सोमिलकस्य भोजनाच्छादनाभ्यधिका समृद्धिर्नास्ति । तरिंक त्वयास्य सुवर्णशतत्रयं प्रदत्तम् ।' स आह—'भोः कर्मन्, मयावश्यं दातव्यं व्यवसायिनाम् । तत्र च तस्य परिणतिस्त्वदायत्ता' इति । अथ यावदसौ कौलिकः प्रबुद्धः सुवर्णमन्थिमवलोकयति तावदिक्तं 5 पश्यति । ततः साक्षेपं चिन्तयामास—'अहो, किमेतत् महता कष्टेनोपार्जितं वित्तं हेलया कापि गतम्। तद्यर्थश्रमोऽकिंचनः कथं स्वपल्या मित्राणां च मुखं दर्शयिष्यामि ।' इति निश्चित्य तदेव पत्तनं गतः । तत्र च वर्षमात्रेणापि सुवर्णशतपञ्चकमुपार्ज्य भूयोऽपि स्वस्थानं प्रति प्रस्थितः । यावद्र्षपथे भूयोऽटवीगतस्य भगवान्भानुरस्तं 10 जगाम । अथ सुवर्णनाशभयात्सुश्रान्तोऽपि न विश्राम्यति । केवलं कृतगृहोत्कण्ठः सत्वरं त्रजति । अत्रान्तरे द्वौ पुरुषौ तादशौ दृष्टि-देशे समागच्छन्तौ जल्पन्तौ चाशृणोत् । तत्रैकः प्राह—'भोः कर्तः, किं त्वयैतस्य सुवर्णशतपञ्चकं पदत्तम् । तिःकं न वेत्सि, यद्गोजना-च्छादनाभ्यधिकमस्य किंचित्रास्ति ।' स आह—'भोः कर्मन्, 15 मयावश्यं देयं व्यवसायिनाम् । तस्य परिणामस्त्वदायतः । तिरंक मामुपालम्भयसि ।' तच्छुत्वा सोमिलको यावद्रन्थिमवलोकयति ताव-त्सुवर्णं नास्ति । ततः परं दुःखमापन्नो व्यचिन्तया — 'अहो, किं मम धनरहितस्य जीवितेन । तदत्र वटवृक्ष आत्मानमुद्धध्य प्राणांस्त्य-जामि।' एवं निश्चित्य दर्भमयीं रज्जं विधाय स्वकण्ठे पाशं नियोज्य 20 शाखायामात्मानं निबध्य यादत्रक्षिपति तावदेकः पुमानाकाशस्य एवेदमाह—'भो भोः सोमिलक, मैवं साहसं कुरु । अहं ते वित्तापहारकः । न ते भोजनाच्छादनाभ्यधिकां वराटिकामपि सहामि। तद्गच्छ खगृहं प्रति । अन्यच भवदीयसाहसेनाहं तुष्टः । तथा मे न स्याद्यर्थं दर्शनम् । तत्प्रार्थ्यतामभीष्टो वरः कश्चित् ।' सोमिलक 25 आह—'यद्येवं तद्देहि मे प्रभूतं धनम् ।' स आह—'भोः, किं करिप्यसि भोगरहितेन धनेन, यतस्तव भोजनाच्छादनाभ्यधिका प्राप्तिरपि नास्ति । उक्तं च-

> किं तया कियते लक्ष्म्या या वधूरिव केवला। या न वेइयेव सामान्या पथिकैरुपभुज्यते ॥ १४१ ॥ 30

सोमिलक आह—'यद्यपि तस्य धनस्य भोगो नास्ति, तथापि तद्भवतु। उक्तं च—

कृपणोऽप्यकुलीनोऽपि सज्जनैर्वर्जितः सदा । सेव्यते स नरो लोके यस्य स्याद्वित्तसंचयः ॥ १४२ ॥

ः इतथा च ।

शिथिलो च सुबद्धौ च पततः पततो न वा । निरीक्षितौ मया भद्रे दश वर्षाणि पञ्च च' ॥ १४३॥ पुरुष आह—'किमेतत्।' सोऽब्रवीत्—

### कथा ६।

- ा० किसिंश्चिद्धिष्ठाने तीक्ष्णिविषाणो नाम महावृष्यः प्रतिवसित सा । स च मदातिरेकात्परित्यक्तिनजयूथः शृङ्गाभ्यां नदीतटानि विदारयन्खेच्छ्या मरकतसहशानि शृष्पाणि भक्षयत्ररण्यचरो बभ्व । अथ तत्रैव वने प्रलोभको नाम शृगालः प्रतिवसित सा । स कदाचित्सभार्थया सह नदीतीरे सुखोपविष्टस्तिष्ठति । अत्रान्तरे स । तिक्ष्णिविषाणो जलार्थ तदेव पुलिनमवतीर्णः । ततश्च तस्य लम्बमानौ वृषणाववलोक्य शृगाल्या शृगालोऽभिहितः—'स्नामिन्, पश्यास्य वृषभस्य मांसपिण्डौ लम्बमानौ यथा स्थितौ । तदेतौ क्षणेन प्रहरेण वा पतिष्यतः । एवं ज्ञात्वा भवता पृष्ठानुयायिना भाव्यम् ।' शृगाल आह—'प्रिये, न ज्ञायते कदाचिदेतयोः पतनं 20 भविष्यति वा न वा । तिक्षं वृथा श्रमाय मां नियोजयित । अत्रस्यस्तावज्ञलार्थमागतान्म्षकान्भक्षयिष्यामि समं त्वया, मार्गोऽयं यतस्तेषाम् । अपरं यदि त्वां मुक्त्वास्य तीक्ष्णिविषाणस्य वृषभस्य पृष्ठे गिमिष्यामि, तदागत्यान्यः कश्चिदेतत्स्थानं समाश्रयिष्यति । नैतयुज्यते कर्तुम् । उक्तं च—
  - यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवाणि निषेवते । ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेव च' ॥ १४४ ॥ श्रुगाल्याह—'भोः, कापुरुषस्त्वम् । यिंकचित्प्राप्तं तेनापि संतोषं करोषि । उक्तं च—

सुपूरा स्याकुनदिका सुपूरो मूषकाञ्जलिः। सुसंतुष्टः कापुरुषः खल्पकेनापि तुष्यति ॥ १४५॥ तस्मात्पुरुषेण सदैवोत्साहवता भाव्यम् । उक्तं च-यत्रोत्साहसमारम्भो यत्रालस्यविहीनता । नयविक्रमसंयोगस्तत्र श्रीरचला घ्रुवम् ॥ १४६॥ तद्दैवमिति संचिन्त्य त्यजेन्नोद्योगमात्मनः । अनुयोगं विना तैलं तिलानां नोपजायते ॥ १४७ ॥

अन्यच

यः स्तोकेनापि संतोषं कुरुते मन्द्धीर्जनः । तस्य भाग्यविहीनस्य दत्ता श्रीरिप मार्ज्यते ॥ १४८ ॥ 10 यच त्वं वदसि, एतौ पतिष्यतो न वेति, तद्प्ययुक्तम् । उक्तं च-कृतनिश्वयिनो वन्द्यास्तुङ्गिमा न प्रशस्यते । चातकः को वराकोऽयं यस्येन्द्रो वारिवाहकः ॥ १४९॥ अपरं मूषकमांसस्य निर्विण्णाहम् । एतौ च मांसपिण्डौ पतनप्रायौ दृश्येते । तत्सर्वथा नान्यथा कर्तव्यम्' इति । अथासौ तदाकर्ण्य 15 मूषकपाप्तिस्थानं परित्यज्य तीक्ष्णविषाणस्य पृष्ठमन्वगच्छत् । अथवा साध्वदमुच्यते-

तावत्स्यात्सर्वकृत्येषु पुरुषोऽत्र स्वयं प्रभुः। स्रीवाक्याङ्कराविञ्जण्णो यावन्नो हियते बलात् ॥ १५०॥ अकृत्यं मन्यते कृत्यमगम्यं मन्यते सुगम्। 20 अभक्ष्यं मन्यते भक्ष्यं स्त्रीवाक्यप्रेरितो नरः ॥ १५१ ॥ एवं स तस्य पृष्ठतः सभार्यः परिभ्रमंश्चिरकालमनयत् । न च तयोः पतनमभूत् । ततश्च निर्वेदात्पञ्चदशे वर्षे शृगालः स्वभायीमाह—

शिथिलौ च सुबुद्धौ च पततः पततो न वा। निरीक्षितौ मया भद्रे दश वर्षाणि पञ्च च ॥ १५२ ॥ तयोस्तत्पश्चादपि पातो न भविष्यति । तत्तदेव स्वस्थानं गच्छावः'। अतोऽहं ब्रवीमि—'शिथिलौ च सुबद्धौ च' इति ॥ पुरुष आह— 'यद्येवं तद्गच्छ भृयोऽपि वर्धमानपुरम् । तत्र द्वौ वणिकपुत्रौ वसतः । एको गुप्तधनः, द्वितीय उपभुक्तधनः । तत्स्तयोः सक्षपं बुद्धैकस्य बरः प्रार्थनीयः । यदि ते धनेन प्रयोजनमभिक्षतेन, ततस्त्वामपि 30

गुप्तधनं करोति । अथवा दत्तभोग्येन धनेन ते प्रयोजनं तदुपभुक्तधनं करोमि' इति । एवमुक्त्वाऽदर्शनं गतः । सोमिलकोऽपि विस्मितमना भूयोऽपि वर्धमानपुरं गतः । अथ संध्यासमये श्रान्तः कथमपि तत्पुरं प्राप्तो गुप्तधनगृहं पृच्छन्कृच्छ्राल्रब्धास्तमितसूर्ये प्रविष्टः । अथासौ 5 भार्यापुत्रसमेतेन गुप्तधनेन निर्भत्स्यमानो हठाद्वहं प्रविश्योपविष्टः । ततश्च भोजनवेलायां तस्यापि भक्तिवर्जितं किंचिदशनं दत्तम्। ततश्च भुत्तवा तत्रैव यावत्सुप्तो निर्शाथे परयति तावत्तावपि द्वौ पुरुषौ परस्परं मन्नयतः । तत्रैक आह—'भोः कर्तः, किं त्वयास्य गुप्तधनस्या-न्योऽधिको व्ययो निर्मितो यत्सोमिलकस्यानेन मोजनं दत्तम् । 10 तद्युक्तं त्वया कृतम् ।' स आह—'भोः कर्मन्, न ममात्र दोषः । मया पुरुषस्य लाभप्राप्तिद्वितव्या । तत्परिणतिः पुनस्तवदायताः इति । अथासौ यावदुत्तिष्ठति तावदुप्तधनो विषूचिकया खिद्यमानो रुजाभिभूतः क्षणं तिष्ठति । ततो द्वितीयेऽह्वि तद्दोषेण कृतोपवासः संजातः । सोमिलकोऽपि प्रभाते तद्गृहानिष्कम्योपभुक्तधनगृहं गतः । 15 तेनापि चाभ्युत्थानादिना सत्कृतो विहितमोजनाच्छादनसंमानस्तस्यैव गृहे भव्यशय्यामारु सुष्वाप । ततश्च निशीथे यावत्पश्यति तावत्तावेव द्वी पुरुषो मिथो मन्नयतः । अथ तयोरेक आह—'भोः कर्तः, अनेन सोमिलकस्योपकारं कुर्वता प्रभूतो व्ययः कृतः । तत्कथय कथमस्योद्धारकविधिर्भविष्यति । अनेन, सर्वमेतद्यवहारकगृहात्समा-20 नीतम् ।' स आह—'भोः कर्मन्, मम कृत्यमेतत् । परिणतिस्त्व-दायता' इति । अथ प्रभातसमये राजपुरुषो राजप्रसादजं वित-मादाय समायात उपभुक्तधनाय समर्पयामास । तदृष्ट्वा सोमिलक-श्चिन्तयामास—'संचयरहितोऽपि वरमेष उपमुक्तधनः, नासौ कदर्यो गुप्तधनः । उक्तं च-

25 अग्निहोत्रफला वेदाः शीलवित्तफलं श्रुतम् ।
रितपुत्रफला दारा दत्तभुक्तफलं धनम् ॥ १५३ ॥
तद्विधाता मां दत्तभुक्तफलं करोतु । न कार्यं मे गुप्तधनेन ।' ततः
सोमिलको दत्तभुक्तधनः संजातः । अतोऽहं ब्रवीमि—'अर्थस्योपार्जनं कृत्वा' इति ॥ तद्भद्र हिरण्यक, एवं ज्ञात्वा धनविषये संतापो

| न कार्यः । अथ विद्यमानमपि धनं भोज्यवन्ध्यतया तद्विद्यमानं        |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| मन्तव्यम् । उक्तं च—                                             |    |
| गृहमध्यनिखातेन धनेन धनिनो यदि।                                   |    |
| भवामः किं न तेनैव धनेन धनिनो वयम् ॥ १५४ ॥                        |    |
| तथा च।                                                           |    |
| उपार्जितानामर्थानां त्याग एव हि रक्षणम् ।                        |    |
| तडागोदरसंस्थानां परीवाह इवाम्भसाम् ॥ १५५ ॥                       |    |
| दातव्यं भोक्तव्यं धनविषये संचयो न कर्तव्यः।                      |    |
| पश्येह मधुकरीणां संचितमर्थं हरन्त्यन्ये ॥ १५६ ॥                  |    |
| अन्यच ।                                                          | 0  |
| दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य।                      |    |
| यो न ददाति न भुक्के तस्य तृतीया गतिर्भवति ॥ १५७ ॥                |    |
| एवं ज्ञात्वा विवेकिना न स्थित्यर्थं वित्तीपार्जनं कर्तव्यम्, यतो |    |
| दुः खाय तत्। उक्तं च—                                            |    |
| 44113 14411 104 31111                                            | 15 |
| तप्ता ग्रीप्मेण सेवन्ते शैत्यार्थं ते हुताशनम् ॥ १५८॥            |    |
| सर्पाः पिबन्ति पवनं न च दुर्बलास्ते                              |    |
| शुष्कैस्तृणैर्वनगजा बिलनो भवन्ति ।                               |    |
| कन्दैः फलैर्मुनिवरा गमयन्ति कालं                                 |    |
| सताव एव पुरुवस्य पर गिवागय ॥ १ ७ ५ ॥                             | 20 |
| संतोषामृततृप्तानां यत्युखं शान्तचेतसाम् ।                        |    |
| कुतस्तद्धनलुञ्धानामितश्चेतश्च धावताम् ॥ १६० ॥                    |    |
| पीयूषमिव संतोषं पिबतां निर्वृतिः परा ।                           |    |
| दुःखं निरन्तरं पुंसामसंतोषवतां पुनः ॥ १६१ ॥                      |    |
| निर्विचित्ति। ज्लाणि । निरुद्धान्यात्वर्णन्यात्र ।               | 25 |
| आच्छादिते रवौ मेघैराच्छनाः स्युर्गभस्तयः ॥ १६२ ॥                 |    |
| वाञ्छाविच्छेदनं प्राहुः स्वास्थ्यं शान्ता महर्षयः।               |    |
| वाञ्छा निवर्तते नार्थैः पिपासेवामिसेवनैः ॥ १६३ ॥                 |    |
| अनिन्द्यमपि निन्दन्ति स्तुवन्त्यस्तुत्यमुचकैः।                   |    |
| स्वापतेयकृते मर्त्याः किं किं नाम न कुर्वते ॥ १६४ ॥              | 30 |

धर्मार्थं यस्य वित्तेहा तस्यापि न शुभावहा । प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरम् ॥ १६५ ॥ दानेन तुल्यो निधिरस्ति नान्यो लोभाच नान्योऽस्ति रिपुः पृथिन्याम् ।

जिभूषणं शीलसमं न चान्य-त्संतोषतुल्यं धनमस्ति नान्यत् ॥ १६६ ॥ दारिद्यस्य परा भूतिर्थन्मानं द्रविणाल्पता । जरद्भवधनः शर्वस्तथापि परमेश्वरः ॥ १६७ ॥ सक्रत्कन्दुकपातेन पतत्यार्थः पतन्नपि ।

10 तथा पतित मूर्वस्तु मृत्पिण्डपतनं यथा ॥ १६८॥
एवं ज्ञात्वा भद्र, त्वया संतोषः कार्यः' इति । मन्थरकवचनमाकण्यं
वायस आह—'मन्थरको यदेवं वदित तत्त्वया चित्ते कर्तव्यम् ।
अथवा साध्विदमुच्यते—

सुरुभाः पुरुषा राजन्सततं प्रियवादिनः ।

अप्रियाण्यपि पथ्यानि ये वदन्ति नृणामिह ।

त एव सुहृदः प्रोक्ता अन्ये स्युर्नामधारकाः' ॥ १७० ॥
अथैवं जल्पतां तेषां चित्राङ्गो नाम हरिणो छ्व्धकत्रासितस्त-सिन्नेव सरिस प्रविष्टः । अथायान्तं ससंभ्रममवलोक्य लघुपतनको १०० वृक्षमारूढः । हिरण्यको निकटवर्तिनं शरस्तम्बं प्रविष्टः । मन्थरकः सिलेलाशयमास्थितः । अथ लघुपतनको मृगं सम्यक्परिज्ञाय मन्थर-कमुवाच—'एब्रोहि सखे मन्थरक, मृगोऽयं तृषातोंऽत्र समायातः सरिस प्रविष्टः, तस्य शब्दोऽयं न मानुषसंभवः' इति । तच्छुत्वा मन्थरको देशकालोचितमाह—'भो लघुपतनक, यथायं मृगो दृश्यते १०० प्रभृतमुच्छ्वासमुद्रहन्नुद्धांतदृष्ट्या पृष्ठतोऽवलोकयित, तन्न तृषातं एषः, नृनं छ्व्धकत्रासितः । तज्ज्ञायतामस्य पृष्ठे छ्व्धका आगच्छन्ति न वा' इति । उक्तं च—

भयत्रस्तो नरः श्वासं प्रभूतं कुरुते मुहुः । दिशोऽवलोकयत्येव न स्वास्थ्यं व्रजति कचित्' ॥ १७१ ॥ ३० तच्छुत्वा चित्राङ्ग आह—'भो मन्थरक, ज्ञातं त्वया सम्यद्भे त्रा-

सकारणम् । अहं लुब्धकशरप्रहारादुद्धारितः कृच्छ्रेणात्र समायातः । मम यूथं तैर्जुब्धकैर्व्यापादितं भविष्यति । तच्छरणागतस्य मे दर्शय किंचिदगम्यं स्थानं लुब्धकानाम् ।' तदाकर्ण्य मन्थरक आह—'भो-श्चित्राङ्ग, श्रयतां नीतिशास्त्रम्-

द्वावुपायाविह प्रोक्तौ विमुक्तौ शत्रुदर्शने। हस्तयोधालनादेको द्वितीयः पादवेगजः ॥ १७२ ॥ तद्गम्यतां शीघं सघनं वनम्, यावद्धापि नागच्छन्ति ते दुरात्मानो लुब्धकाः ।' अत्रान्तरे लघुपतनकः सत्वरमभ्युपेत्योवाच—'भो मन्थ-रक, गतास्ते लुब्धकाः स्वगृहोन्मुखाः प्रचुरमांसपिण्डधारिणः । तचि-त्राङ्ग, त्वं विश्रव्धो वनाह्रहिर्भव। ततस्ते चत्वारोऽपि मित्रभाव-10 माश्रितास्तस्मिन्सरसि मध्याह्समये वृक्षच्छायाया अधस्तात्सुभाषित-गोष्ठीसुखमनुभवन्तः सुखेन कालं नयन्ति । अथवा युक्तमेतदुच्यते-सुभाषितरसास्वादबद्धरोमाञ्चकञ्चकाः । विनापि संगमं स्त्रीणां सुधियः सुखमासते ॥ १७३ ॥

सुभाषितमयद्रव्यसंग्रहं न करोति यः। स तु प्रस्तावयज्ञेषु कां प्रदास्यति दक्षिणाम् ॥ १७४ ॥

तथा च।

सकृदुक्तं न गृह्णाति स्वयं वा न करोति यः। यस्य संपुटिका नास्ति कुतस्तस्य सुभाषितम् ॥ १७५॥ अथैकस्मिन्नहिन गोष्ठीसमये चित्राङ्गो नायातः । अथ ते व्याकु-20 लीभूताः परस्परं जल्पितुमारब्धाः—'अहो, किमद्य सुहन्न समा-यातः । किं सिंहादिभिः कापि व्यापादितः, उत छुव्धकैः, अथवा अनले प्रपतितो गर्ताविषमे वा नवतृणलौल्यात्' इति । अथवा साध्विद-मुच्यते-

स्वगृहोद्यानगतेऽपि सिग्धैः पापं विशक्क्यते मोहात्। 25 किमु दृष्टबह्वपायप्रतिभयकान्तारमध्यस्ये ॥ १७६॥ अथ मन्थरको वायसमाह—'भो लघुपतनक, अहं हिरण्यकश्च तावद्वावप्यशक्ती तस्यान्वेषणं कर्तुं मन्दगतित्वात् । तद्गत्वा त्वमरण्यं शोधय यदि कुत्रचित्तं जीवन्तं पश्यसि' इति । तदाकर्ण्य लघुपतनको १२ पंचत ०

नातिदूरे यावद्गच्छिति तावत्पल्वलतीरे चित्राङ्गः कूटपाशनियन्नित-स्तिष्ठिति । तं दृष्ट्वा शोकव्याकुलितमनास्तमवोचत्—'भद्र, किमि-दम्।' चित्राङ्गोऽपि वायसमवलोक्य विशेषेण दुःखितमना बभूव । अथवा युक्तमेतत् ।

अपि मन्दत्वमापन्नो नष्टो वापीष्टदर्शनात् । प्रायेण प्राणिनां भ्यो दुःखावेगोऽधिको भवेत् ॥ १७७ ॥ तत्रश्च बाष्पावसाने चित्राङ्गो लघुपतनकमाह—'भो मित्र, संजातो-ऽयं तावनमम मृत्युः । तद्युक्तं संपन्नं यद्भवता सह मे दर्शनं संजा-तम् । उक्तं च—

प्राणात्यये समुत्पन्ने यदि स्यान्मित्रदर्शनम् । तद्वाभ्यां सुखदं पश्चाज्जीवतोऽपि मृतस्य च ॥ १७८॥ तत्क्षन्तव्यं यन्मया प्रणयात्सुभाषितगोष्ठीष्वभिहितम् । तथा हिरण्य-कमन्थरको मम वाक्याद्वाच्यो—

अज्ञानाज्ज्ञानतो वापि दुरुक्तं यदुदाहृतम्।

15 तत्क्षन्तव्यं युवाभ्यां मे कृत्वा प्रीतिपरं मनः ॥ १७९ ॥ तच्छुत्वा लघुपतनक आह—'भद्र, न मेतव्यमसाद्विधैर्विद्यमानैः। यावदहं द्वततरं हिरण्यकं गृहीत्वागच्छामि । अपरं ये सत्पुरुषा भवन्ति ते व्यसने न व्याकुलत्वमुपयान्ति । उक्तं च—

संपदि यस्य न हर्षो विपदि विषादो रणे च भीरुत्वम् ।

20 तं भुवनत्रयतिलकं जनयति जननी सुतं विरलम्'॥ १८०॥

एवमुक्त्वा लघुपतनकश्चित्राङ्गमाश्चास्य यत्र हिरण्यकमन्थरकौ तिष्ठ
तस्तत्र गत्वा सर्वं चित्राङ्गपाशपतनं कथितवान् । हिरण्यकं च चित्रा
ङ्गपाशमोक्षणं प्रति कृतनिश्चयं पृष्ठमारोप्य भूयोऽपि सत्वरं चित्राङ्ग
समीपे गतः । सोऽपि मूषकमवलोक्य किंचिज्जीविताशया संश्लिष्ट

25 आह—

'आपन्नाशाय विबुधेः कर्तव्या सुहृदोऽमलाः । न तरत्यापदं कश्चिद्योऽत्र मित्रविवर्जितः ॥ १८१ ॥ हिरण्यक आह—'भद्र, त्वं तावनीतिशास्त्रज्ञो दक्षमितः । तत्कथमत्र कूटपाशे पतितः ।' स आह—'भोः, न कालोऽयं विवादस्य । तन्न 30 यावत्स पापात्मा छुब्धकः समभ्येति तावद्वुततरं कर्तयेमं मत्पाद- पाशम् ।' तदाकर्ण्य विहस्याह हिरण्यकः—'किं मय्यपि समायाते छुट्यकाद्विभेषि । ततः शास्त्रं प्रति महती मे विरक्तिः संपन्ना, यद्भवद्विधा अपि नीतिशास्त्रविद एनामवस्थां प्राप्नुवन्ति । तेन त्वां पृच्छामि ।' स आह—'भद्र, कर्मणा बुद्धिरपि हन्यते । उक्तं च—

कृतान्तपाशबद्धानां दैवोपहतचेतसाम् । बुद्धयः कुञ्जगामिन्यो भवन्ति महतामपि ॥ १८२ ॥ विधात्रा रचिता या सा ललाटेऽक्षरमालिका ।

न तां मार्जियतुं शक्ताः सबुद्धाप्यतिपण्डिताः'॥ १८३॥ एवं तयोः प्रवद्तोः सुद्ध्यसनसंतप्तद्धदयो मन्थरकः शनैः शनैस्तं प्रदेशमाजगाम । तं दृष्ट्या लघुपतनको हिरण्यकमाह—'अहो, न 10 शोमनमापतितम् ।' हिरण्यक आह—'किं स छुब्धकः समायाति ।' स आह—'आस्तां तावछुब्धकवार्ता । एष मन्थरकः समागच्छति । तदनीतिरनृष्ठितानेन, यतो वयमप्यस्य कारणान्नूनं व्यापादनं यास्यामो यदि स पापात्मा छुब्धकः समागमिष्यति । तदहं तावत्स्व-मुत्पतिष्यामि । त्वं पुनर्विलं प्रविश्यात्मानं रक्षयिष्यसि । चित्रा-15 क्रोऽपि वेगेन दिगन्तरं यास्यति । एष पुनर्जलचरः स्थले कथं भवि-ष्यतीति व्याकुलोऽस्मि ।' अत्रान्तरे प्राप्तोऽयं मन्थरकः । हिरण्यक आह—'भद्र, न युक्तमनुष्ठितं भवता, यदत्र समायातः । तद्भूयोऽपि द्वततरं गम्यताम्, यावदसौ छुब्धको न समायाति ।' मन्थरक आह—'भद्र, किं करोमि, न शक्तोमि तत्रस्थो मित्रव्यसनाग्निदाहं 20 सोद्धम् । तेनाहमत्रागतः । अथवा साध्विदमुच्यते—

दियतजनविषयोगो वित्तवियोगश्च केन सह्याः स्युः । यदि सुमहौषधकल्पो वयस्यजनसंगमो न स्यात् ॥ १८४ ॥ वरं प्राणपरित्यागो न वियोगो भवादृशैः ।

प्राणा जन्मान्तरे भ्यो भवन्ति न भवद्विधाः ॥ १८५ ॥ 25 एवं तस्य प्रवद्त आकर्णपूरितशरासनो छुब्धकोऽप्युपागतः । तं दृष्ट्वा मृषकेण तस्य स्नायुपाशस्तत्क्षणात्विण्डितः । अत्रान्तरे चित्राङ्गः सत्वरं पृष्ठभवलोकयन्प्रधावितः । लघुपतनको वृक्षमारूढः । हिरण्यकश्च समीपवर्तिबिलं प्रविष्टः । अथासौ छुब्धको मृगगमनाद्विषण्णवदनो व्यर्थश्रमस्तं मन्थरकं मन्दं मन्दं स्थलमध्ये गच्छन्तं दृष्टवान्, अचि-30

न्तयच — 'यद्यपि कुरङ्गो धात्रापहृतस्तथाप्ययं कूर्म आहारार्थं संपादितः। तदद्यास्यामिषेण मे कुदुम्बस्याहारानिर्वृत्तिभीविष्यति।' एवं विचिन्त्य तं दभैः संच्छाद्य धनुषि समारोप्य स्कन्धे कृत्वा गृहं प्रति प्रस्थितः। अत्रान्तरे तं नीयमानमवलोक्य हिरण्यको दुःखाकुलः

5 पर्यदेवयत्—'कष्टं भोः, कष्टमापतितम् ।

एकस्य दुःखस्य न यावदन्तं गच्छाम्यहं पारमिवार्णवस्य । ताबद्वितीयं समुपस्थितं मे छिद्रेष्वनर्था बहुलीभवन्ति ॥ १८६ ॥

गवदस्खिलतं तावत्सुखं याति समे पिथ ।
स्खिलिते च समुत्पन्ने विषमं च पदे पदे ॥ १८७ ॥
यन्नम्रं सरलं चापि तचापत्सु न सीदिति ।
धनुर्मित्रं कलत्रं च दुर्लभं शुद्धवंशजम् ॥ १८८ ॥
न मातिर न दारेषु न सोदर्ये न चात्मजे ।

15 विश्रम्भस्ताद्दशः पुंसां याद्दब्बित्रे निरन्तरे ॥ १८९ ॥ यदि तावत्कृतान्तेन मे धननाशो विहितस्तन्मार्गश्रान्तस्य मे विश्राम-भूतं मित्रं कस्मादपहृतम् । अपरमपि मित्रं परं मन्थरकसमं न स्यात् । उक्तं च—

असंपत्तौ परो लाभो गुह्यस्य कथनं तथा।

20 आपद्विमोक्षणं चैव नित्रस्यैतत्फलत्रयम् ॥ १९०॥

तदस्य पश्चान्नान्यः सुहृन्मे । तिंक ममोपर्यनवरतं व्यसनशरैर्वर्पति

हन्त विधिः । यत आदौ ताबद्वित्तनाशः, ततः परिवारभ्रंशः, ततो

देशत्यागः, ततो मित्रवियोग इति । अथवा स्वरूपमेतत्सर्वेषामेव

जन्तूनां जीवितधर्मस्य । उक्तं च—

कायः संनिहितापायः संपदः क्षणभङ्गुराः । समागमाः सापगमाः सर्वेषामेव देहिनाम् ॥ १९१ ॥ तथा च ।

क्षते पहारा निपतन्त्यभीक्ष्णं धनक्षये दीप्यति जाठरामिः।

# आपत्सु वैराणि समुल्लसन्ति । १९२॥ छिद्रेष्वनर्था बहुलीभवन्ति ॥ १९२॥

अहो साधूक्तं केनापि-

प्राप्ते भये परित्राणं प्रीतिविश्रम्भभाजनम् । केन रत्निमदं सृष्टं मित्रमित्यक्षरद्वयम् ॥ १९३ ॥

5

अत्रान्तरे चाकन्दपरो चित्राङ्गलघुपतनको तत्रैव समायातौ । अथ हिरण्यक आह—'अहो किं वृथा प्रलपितेन । तद्यावदेष मन्थरको दृष्टिगोचरान्न नीयते, तावदस्य मोक्षोपायश्चिन्त्यताम्' इति । उक्तं च—

'व्यसनं प्राप्य यो मोहात्केवलं परिदेवयेत् । क्रन्दनं वर्धयत्येव तस्यान्तं नाधिगच्छति ॥ १९४ ॥ 10 केवलं व्यसनस्योक्तं भेषजं नयपण्डितैः । तस्योच्छेदसमारम्भो विषादपरिवर्जनम् ॥ १९५ ॥

अन्यच ।

अतीतलाभस्य सुरक्षणार्थं भविष्यलाभस्य च सङ्गमार्थम् । आपत्प्रपन्नस्य च मोक्षणार्थं

15

यन्मइयतेऽसो परमो हि मद्रः' ॥ १९६॥
तच्छुत्वा वायस आह—'भोः, यद्येवं तिक्तयतां मद्रचः । एष
चित्राङ्गोऽस्य मार्गे गत्वा किंचित्पल्वलमासाद्य तस्य तीरे निश्चेतनो
भूत्वा पततु । अहमप्यस्य शिरिस समारुद्ध मन्देश्चच्चप्रहारैः शिर 20
उल्लेखिप्यामि, येनासौ दुष्टलुब्धकोऽमुं मृतं मत्वा मम चच्चपहरणप्रत्ययेन मन्थरकं भूमो क्षित्वा मृगार्थ परिधाविष्यति । अत्रान्तरे त्वया
दर्भमयानि पाशानि, खण्डनीयानि येनासौ मन्थरको द्वततरं पल्वलं
प्रविश्वति ।' चित्राङ्ग आह—'भोः, भद्रोऽयं त्वया दृष्टो मन्नः । नृतं
मन्थरकोऽयं मुक्तो मन्तव्यः' इति । उक्तं च—

'सिद्धं वा यदि वाऽसिद्धं चित्तोत्साहो निवेदयेत्। प्रथमं सर्वजन्तूनां तत्प्राज्ञो वेत्ति नेतरः॥ १९७॥ तदेवं क्रियताम्' इति। तथानुष्ठिते स छुब्धकस्तथैव मार्गासन्नपल्वल-तीरस्थं चित्राङ्गं वायससनाथमपस्यत्। तं दृष्ट्वा हर्षितमना व्यचि- न्तयत्—'नृनं पाशबन्धनवेदनया वराकोऽयं मृगः सावशेषजीवितः पाशं त्रोटियत्वा कथमप्येतद्वनान्तरं यावत्प्रविष्टस्तावन्मृतः। तद्वश्योयं मे कच्छपः सुयन्नितत्वात्। तदेनमि तावद्वह्वामि ।' इत्यवधार्य कच्छपं भृतले प्रक्षिप्य मृगमुपाद्रवत्। एतस्मिन्नन्तरे हिरण्यकेन वन्नोपमदंष्ट्राप्रहरणेन तद्दर्भवेष्टनं खण्डशः कृतम्। मन्थरकोऽिप तृणमध्यान्निष्क्रम्य समीपवर्तिनं पल्वलं प्रविष्टः। चित्राङ्गोऽप्यप्राप्तस्यापि तस्य तल उत्थाय वायसेन सह पलायितः। एतस्मिन्नन्तरे विलक्षो विषादपरो छ्रब्धको निवृत्तो यावत्पश्यिति, तावत्कच्छपोऽिप गतः। ततश्च तत्रोपविश्येमं श्लोकमपठत्—

10 'श्राप्तो बन्धनमप्ययं गुरुमृतस्तावत्त्वया मे हतः संश्राप्तः कमठः स चापि नियतं नष्टस्तवादेशतः । श्रुत्क्षामोऽत्र वने अमामि शिशुकैस्त्यक्तः समं भार्यया यच्चान्यत्र कृतं कृतान्त कुरु ते तच्चापि सद्धं मया'॥१९८॥ एवं बहुविधं विलप्य खगृहं गतः । अथ तस्मिन्न्याधे दूरतरं गते 15 सर्वेऽपि ते काककूर्ममृगमूषकाः परमानन्दभाजः परस्परमालिक्न्य

पुनर्जातिमिवात्मानं मन्यमानास्तदेव सरः संप्राप्य महासुखेन सुमा-षितकथागोष्ठीविनोदेन कालं नयन्ति सा। एवं ज्ञात्वा विवेकिना मित्रसंग्रहः कार्यः । न च मित्रेण सह व्याजेन वर्तितव्यमिति । उक्तं च यतः—

20 यो मित्राणि करोत्यत्र न कौटिल्येन वर्तते । तैः समं न पराभृतिं संप्राप्तोति कथंचन ॥ १९९ ॥ इति श्रीविष्णुशर्मविरचिते पश्चतत्रके मित्रसंप्राप्तिनीम द्वितीयं तत्रं समाप्तम् ।

# काकोल्कीयम्।

अधेदमारभ्यते काकोळ्कीयं नाम तृतीयं तन्नम् । यस्यायमाद्यः श्लोकः—

न विश्वसेत्पूर्वविरोधितस्य शत्रोश्च मित्रत्वमुपागतस्य । दग्धां गुहां पश्य उल्रुकपूर्णां काकप्रणीतेन हुताशनेन ॥ १ ॥

5

तद्यथानुश्रूयते—अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे महिलारोप्यं नाम नगरम्। तस्य समीपस्थोऽनेकशाखासनाथोऽतिघनतरपत्रच्छन्नो न्यमो-धपादपोऽस्ति। तत्र च मेघवणीं नाम वायसराजोऽनेककाकपरि-10 वारः प्रतिवसति सा। स तत्र विहितदुर्गरचनः सपरिजनः कालं नयति सा। तथान्योऽरिमर्दनो नामोळ्कराजोऽसंख्योळ्कपरिवारो गिरिगृहादुर्गाश्रयः प्रतिवसति सा। स च रात्रावभ्येत्य सदैव तस्य न्यप्रोधस्य समन्तात्परिश्रमति। अथोळ्कराजः पूर्वविरोधवशाद्यं कंचि-द्वायसं समासादयति तं व्यापाद्य गच्छति। एवं नित्याभिगमनाच्छनैः 15 शनैस्तन्यप्रोधपादपदुर्गे तेन समन्तान्निर्वायसं कृतम्। अथवा भवत्येवम्। उक्तं च—

> य उपेक्षेत शत्रुं स्वं प्रसरन्तं यहच्छया । रोगं चालस्यसंयुक्तं स शनैस्तेन हन्यते ॥ २ ॥

तथा च-

20

जातमात्रं न यः शत्रुं व्याधिं च प्रशमं नयेत्। अतिपुष्टाङ्गयुक्तोऽपि स पश्चात्तेन हन्यते॥ ३॥

अथान्येद्युः स वायसराजः सर्वान्वायससिवानाह्य प्रोवाच—
'भोः, उत्कटस्तावदस्माकं शत्रुरुद्यमसंपन्नश्च कालवशान्नित्यमेव निशागमे समेत्यास्मत्पक्षकदनं करोति । तत्कथमस्य प्रतिविधानम् । वयं 25
तावद्रात्रौ न पश्यामः, न च तस्य दिवा दुर्गं विजानीमः, येन
गत्वा प्रहरामः । तदत्र विषये किं युज्यते संधि-विग्रह-यान-आसनसंश्रय-द्वैधीभावानामेकतमस्य कियमाणस्य । तद्विचार्य शीघ्रं कथयन्तु

भवन्तः ।' अथ ते प्रोचुः—'युक्तमभिहितं देवेन यदेष प्रश्नः कृतः । उक्तं च—

अपृष्टेनापि वक्तव्यं सचिवेनात्र किंचन ।

पृष्टेन तु ऋतं पथ्यं वाच्यं च प्रियमप्रियम् ॥ ४ ॥

यो न पृष्टो हितं ब्रूते परिणामे सुखावहम् ।

सुमन्नी प्रियवक्ता च केवलं स रिपुः स्मृतः ॥ ५ ॥

तस्मादेकान्तमासाद्य कार्यो मन्नी महीपतेः ।

येन तस्य वयं कुर्मो निर्णयं कारणं तथा ॥ ६ ॥

अथ स मेघवणों उन्वयागत उज्जीवि-संजीवि-अनुजीवि-प्रजीवि-10 चिरजीविनाम्नः पञ्च सचिवान्प्रत्येकं प्रष्टुमारच्धः। तत्रैतेषामादौ तावदु-जीविनं पृष्टवान्—'भद्र, एवं स्थिते किं मन्यते भवान्।' स आह— 'राजन्, बलवता सह विग्रहो न कार्यः। यथा स बलवान्कालप्रहर्ता च। उक्तं च यतः—

बलीयसे प्रणमतां काले प्रहरतामपि।

संपदो नापगच्छन्ति प्रतीपमिव निम्नगाः॥ ७॥

तथा च।

संत्याज्यो धार्मिकश्चार्यो भ्रातृसंघातवान्बली । अनेकविजयी चैव संधेयः स रिपुर्भवेत् ॥ ८॥ संधिः कार्योऽप्यनार्येण विज्ञाय प्राणसंशयम् । प्राणैः संरक्षितैः सर्वं यतो भवति रक्षितम् ॥ ९॥

येनानेकयुद्धविजयी स तेन विशेषात्संघेयः। उक्तं च—
अनेकयुद्धविजयी संघानं यस्य गच्छति।
तत्प्रभावेण तस्याशु वशं गच्छन्त्यरातयः॥ १०॥
संधिमिच्छेत्समेनापि संदिग्धो विजयो युषि।

न हि सांशियकं कुर्यादित्युवाच बृहस्पतिः ॥ ११ ॥ संदिग्धो विजयो युद्धे जनानामिह युध्यताम् । जपायत्रितयादूर्ध्वे तस्माद्युद्धं समाचरेत् ॥ १२ ॥ असंद्धानो मानाद्यः समेनापि हतो भृशम् । अमकुम्भ इवान्येन करोत्युमयसंक्षयम् ॥ १३ ॥

समं शक्तिमता युद्धमशक्तस्य हि मृत्यवे । दृषकुम्भं यथा भित्त्वा तावतिष्ठति शक्तिमान् ॥ १४ ॥

अन्यच

भूमिर्मित्रं हिरण्यं वा विप्रहस्य फलत्रयम्। नास्त्येकमपि तद्येषां विश्रहं न समाचरेत् ॥ १५॥ खननाखुबिलं सिंहः पाषाणशकलाकुलम्। पामोति नखभक्नं वा फलं वा मूषको भवेत् ॥ १६॥ तसान स्यात्फलं यत्र दुष्टं युद्धं तु केवलम्। न तत्स्वयं समुत्पादं कर्तव्यं न कथंचन ॥ १७॥ बलीयसा समाकान्तौ वैतसीं वृत्तिमाचरेत्। 10 वाञ्छन्नभ्रंशिनीं लक्ष्मीं न भौजङ्गीं कदाचन ॥ १८॥ कुर्वन्हि वैतसीं वृत्तिं प्रामोति महतीं श्रियम् । भुजङ्गवृत्तिमापन्नो वधमईति केवलम् ॥ १९॥ कौर्म संकोचमास्थाय प्रहारानाप मर्षयेत्। काले काले च मतिमानुत्तिष्ठेत्कृष्णसर्पवत् ॥ २०॥ 15 आगतं विश्रहं मत्वा सुसाम्ना प्रशमं नयेत्। विजयस्य द्यानित्यत्वाद्रभसं च समुतस्रजेत् ॥ २१ ॥

तथा च।

बिलना सह योद्धव्यमिति नास्ति निदर्शनम् । प्रतिवापं निह घनः कदाचिदुपसर्पति'॥ २२॥

20

एवमुजीवी साममन्नं संधिकारं ऋप्तवान्।

अथ तच्छुत्वा संजीविनमाह—'भद्र, तवाभिप्रायमपि श्रोतुमि-च्छामि।' स आह—'देव, न ममैतत्प्रतिभाति यच्छत्रुणा सह संधिः कियते। उक्तं च यतः—

शत्रुणा न हि संद्ध्यात्सुश्लिष्टेनापि संधिना ।

सुतप्तमपि पानीयं शमयत्येव पावकम् ॥ २३ ॥

अपरं च स क्रोऽत्यन्तलुब्धो धर्मरहितः । तत्त्वया विशेषान संधेयः । उक्तंच यतः—

सत्यधर्मविहीनेन न संदध्यात्कथंचन । सुसंधितोऽप्यसाधुत्वादचिराद्याति विकियाम् ॥ २४ ॥

30

तसात्तेन सह योद्धव्यमिति मे मितः । उक्तं च यतः—
कूरो छुव्घोऽलसोऽसत्यः प्रमादी भीरुरिश्वरः ।
मूढो युद्धावमन्ता च सुखोच्छेद्यो भवेद्रिपुः ॥ २५ ॥
अपरं तेन पराभूता वयम् । तद्यदि संधानकीर्तनं करिष्यामः स
5 भूयोऽत्यन्तं कोपं करिष्यति । उक्तं च—

चतुर्थोपायसाध्ये तु रिपौ सान्त्वमपिक्रया । स्वेद्यमामज्वरं प्राज्ञः कोऽम्भसा परिषिच्चति ॥ २६॥ सामवादाः सकोपस्य शत्रोः प्रत्युत दीपकाः । प्रतप्तस्येव सहसा सिपष्रस्तोयबिन्दवः ॥ २७॥

10 यदेवैतद्वदित रिपुर्बलवान्, तद्प्यकारणम् । उक्तं च यतः— सोत्साहशक्तिसंपन्नो हन्याच्छत्रं लघुर्गुरुम् । यथा कण्ठीरवो नागे सुसाम्राज्यं प्रपद्यते ॥ २८॥ मायया शत्रवो वध्या अवध्याः स्युर्बलेन ये । यथा स्नीरूपमास्थाय हतो भीमेन कीचकः ॥ २९॥

15 तथा च।

मृत्योरिवोग्रदण्डस्य राज्ञो यान्ति वशं द्विषः ।
शष्पतुल्यं हि मन्यन्ते दयाछं रिपवो नृपम् ॥ ३०॥
न याति शमनं यस्य तेजस्तेजस्वितेजसा ।
नृथा जातेन किं तेन मातुर्योवनहारिणा ॥ ३१॥
या लक्ष्मीनीनुलिप्ताङ्गी वैरिशोणितकुङ्कुमैः ।
कान्तापि मनसः प्रीतिं न सा धत्ते मनस्विनाम् ॥ ३२॥
रिपुरक्तेन संसिक्तारिस्त्रीनेत्राम्बुभिस्तथा ।
न भूमिर्यस्य भूपस्य का श्लाघा तस्य जीवने' ॥ ३३॥
एवं संजीवी विग्रहमन्नं विज्ञापयामास ।

25 अथ तच्छुत्वानुजीविनमप्टच्छत्—'भद्र, त्वमपि स्वाभिप्रायं निवेदय।' सोऽब्रवीत्—'देव, दुष्टः स बलाधिको निर्मर्यादश्च। तत्तेन सह संधिविप्रहौ न युक्तौ। केवलं यानमई स्यात्। उक्तं च— बलोत्कटेन दुष्टेन मर्यादारहितेन च। न संधिविप्रहौ नैव विना यानं प्रशस्यते॥ ३४॥ द्विधाकारं भवेद्यानं भयत्रस्तप्ररक्षणम् ।

एकमन्यज्ञिगीषोश्च यात्रारुक्षणमुच्यते ॥ ३५ ॥

कार्तिके वाथ चैत्रे वा विजिगीषोः प्रशस्यते ।

यानमुत्कृष्टवीर्यस्य शत्रुदेशे न चान्यदा ॥ ३६ ॥

अवस्कन्दप्रदानस्य सर्वे कालाः प्रकीर्तिताः ।

व्यसने वर्तमानस्य शत्रोशिछद्रान्वितस्य च ॥ ३७ ॥

स्वस्थानं सुदृढं कृत्वा शूरेश्चाप्तमम्प्रतः ॥ ३८ ॥

परदेशं ततो गच्छेत्प्रणिधिव्याप्तमम्प्रतः ॥ ३८ ॥

अज्ञातविविधासारतोयशस्यो वजेत्तु यः ।

परराष्ट्रं स नो भूयः स्वराष्ट्रमधिगच्छति ॥ ३९ ॥

वेत्रे युक्तं कर्तुमपसरणम् । अन्यच ।

न विम्रहं न संधानं बिलना तेन पापिना ।

कार्यलाभमपेक्ष्यापसरणं क्रियते बुधैः ॥ ४० ॥

उक्तं च यतः---

यद्पसरित मेषः कारणं तत्प्रहर्तुं मृगपितरिप कोपात्संकुचत्युत्पितिष्णुः । हृदयिविहितवैरा गूढमन्नोपचाराः किमिप विगणयन्तो बुद्धिमन्तः सहन्ते ॥ ४१॥

अन्यच ।

बलवन्तं रिपुं दृष्ट्वा देशत्यागं करोति यः ।

युधिष्ठिर इवामोति पुनर्जीवन्स मेदिनीम् ॥ ४२ ॥

युध्यतेऽहंकृतिं कृत्वा दुर्बलो यो वलीयसा ।

स तस्य वाञ्छितं कुर्यादात्मनश्च कुलक्षयम् ॥ ४३ ॥

तद्बलवताभियुक्तस्यापसरणसमयोऽयं न संघेर्विग्रहस्य च ।' एवमनुजी-विमन्नोऽपसरणस्य ।

अथ तस्य वाक्यं समाकर्ण्य प्रजीविनमाह—'भद्र, त्वमप्यात्मनो-ऽभिप्रायं वद ।' सोऽब्रवीत्—'देव, मम संघिवित्रहयानानि त्रीण्यपि न प्रतिभान्ति । विशेषतश्चासनं प्रतिभाति । उक्तं च यतः— नकः खस्थानमासाद्य गजेन्द्रमपि कर्षति । स एव प्रच्युतः स्थानाच्छुनापि परिभूयते ॥ ४४ ॥

### अन्यच ।

अभियुक्तो बलवता दुर्गे तिष्ठेत्प्रयत्वान् ।
तत्रस्थः सुहृदाह्वानं प्रकुर्वीतात्ममुक्तये ॥ ४५ ॥
यो रिपोरागमं श्रुत्वा भयसंत्रस्तमानसः ।
स्वं स्थानं संत्यजेतत्र न स भूयो वसेत्ररः ॥ ४६ ॥
दंष्ट्राविरहितः सर्पो मदहीनो यथा गजः ।
स्थानहीनस्तथा राजा गम्यः स्थात्सर्वजन्तुषु ॥ ४७ ॥
विजस्थानस्थितोऽप्येकः शतं योद्धं सहेत्ररः ।
शक्तानामपि शत्रूणां तस्मात्स्थानं न संत्यजेत् ॥ ४८ ॥
तस्माहुर्गं दृढं कृत्वा सुभटासारसंयुतम् ।
प्राकारपरिखायुक्तं शस्त्रादिभिरलंकृतम् ॥ ४९ ॥
तिष्ठ मध्यगतो नित्यं युद्धाय कृतनिश्चयः ।
जीवन्संप्राप्स्यिस क्ष्मान्तं मृतो वा स्वर्गमेष्यिस ॥ ५० ॥

# अन्यच ।

30

बिलिनापि न बध्यन्ते लघवोऽप्येकसंश्रयाः ।
विपक्षेणापि मरुता यथैकस्थानवीरुषः ॥ ५१ ॥
महानप्येकजो वृक्षो बलवान्सुप्रतिष्ठितः ।
प्रसद्ध इव वातेन शक्यो धर्षयितुं यतः ॥ ५२ ॥
अथ ये संहता वृक्षाः सर्वतः सुप्रतिष्ठिताः ।
न ते शीघ्रेण वातेन हन्यन्ते ह्येकसंश्रयात् ॥ ५३ ॥
एवं मनुष्यमेकं च शौर्येणापि समन्वितम् ।
शक्यं द्विषन्तो मन्यन्ते हिंसन्ति च ततः परम्' ॥ ५४ ॥

25 एवं प्रजीविमन्नः । इदमासनसंज्ञकम् ।

एतत्समाकण्यं चिरंजीविनं प्राह—'भद्र, त्वमिष स्वाभिप्रायं वद'। सोऽन्नवीत्—'देव, षाङ्गुण्यमध्ये मम संश्रयः सम्यक्प्रति-भाति तत्तस्यानुष्ठानं कार्यम्। उक्तं च—

असहायः समर्थोऽपि तेजस्वी किं करिष्यति । निर्वाते ज्वलितो बह्दिः स्वयमेव प्रशास्यति ॥ ५५ ॥ संगतिः श्रेयसी पुंसां स्वपक्षे च विशेषतः ।

तुषेरिप परिश्रष्टा न प्ररोहन्ति तण्डुलाः ॥ ५६ ॥

तदत्रैव स्थितेन त्वया कश्चित्समर्थः समाश्रयणीयः, यो विपत्पतीकारं

करोति । यदि पुनस्त्वं स्वस्थानं त्यक्त्वान्यत्र यास्यसि, तत्कोऽपि

ते वाङ्मात्रेणापि सहायत्वं न करिष्यति । उक्तं च यतः—

वनानि दहतो वहेः सस्या भवति मारुतः ।

स एव दीपनाशाय कृशे कस्यास्ति सौहदम् ॥ ५७ ॥

स एव दीपनाशाय कृशे कस्यास्ति सौहदम् ॥ ५७ ॥ अथवा नैतदेकान्तं यद्घलिनमेकं समाश्रयेत् । लघूनामपि संश्रयो क्षाये एव भवति । उक्तं च यतः—

संघातवान्यथा वेणुर्निबडो वेणुभिर्वृतः । 10 न शक्यः स समुच्छेत्तुं दुर्बहोऽपि तथा नृपः ॥ ५८॥

यदि पुनरुत्तमसंश्रयो भवति तत्किमुच्यते । उक्तं च— महाजनस्य संपर्कः कस्य नोन्नतिकारकः ।

पद्मपत्रस्थितं तोयं धत्ते मुक्ताफलश्रियम् ॥ ५९ ॥

विवं संश्रयं विना न कश्चित्प्रतीकारो भवति । तस्मात्संश्रयः कार्य 15

ति मेऽभिप्रायः।' एवं चिरंजीविमन्नः।

अथैवमभिहिते स मेघवणों राजा चिरंतनं पितृसचिवं दीर्घायुषं सकलनीतिशास्त्रपारंगतं स्थिरजीविनामानं प्रणम्य प्रोवाच—'तात, पदेते मया पृष्टाः सचिवास्तावदत्रस्थितस्यापि तव, तत्परीक्षार्थम् । तेन त्वं सकलं श्रुत्वा यदुचितं तन्मे समादिशसि । तद्यद्यक्तं 20 विति तत्समादेश्यम् ।' स आह—'वत्स, सर्वेरप्येतैनीतिशास्त्राश्र-पमुक्तं सचिवैः । यदुपयुज्यते स्वकालोचितं सर्वमेव । परमेष द्वैधी-मावस्य कालः । उक्तं च—

अविश्वासं सदा तिष्ठेत्संघिना विग्रहेण च ।
है चीभावं समाश्रित्य नैव शत्रौ बलीयिस ॥ ६०॥ 25
वच्छत्रुं विश्वास्याविश्वसौर्लीमं दर्शयद्भिः सुखेनोच्छिद्यते रिपुः।
कं च—

उच्छेद्यमपि विद्वांसो वर्धयन्त्यरिमेकदा । गुडेन वर्धितः श्लेष्मा सुखं वृद्धा निपात्यते ॥ ६१ ॥ १३ पंचत॰

तथा च।

स्त्रीणां शत्रोः कुमित्रस्य पण्यस्त्रीणां विशेषतः । यो भवेदेकभावेन न स जीवति मानवः ॥ ६२ ॥ कृत्यं देवद्विजातीनामात्मनश्च गुरोस्तथा । एकभावेन कर्तव्यं शेषं द्वैधसमाश्रितम् ॥ ६३ ॥ एको भावः सदा शस्तो यतीनां भावितात्मनाम् । स्त्रीछ्रब्धानां न लोकानां विशेषेण महीभृताम् ॥ ६४ ॥

तद्वेधीमावं संश्रितस्य तव स्वस्थाने वासो मविष्यति । लोमाश्रयाच शत्रुमुचाटियण्यिस । अपरं यदि किंचिच्छिद्रं तस्य पश्यिस तद्गत्वा 10 व्यापादियण्यिस ।' मेघवर्ण आह—'तात, मया सोऽविदितसंश्रयः । तत्कथं तस्य छिद्रं ज्ञास्यामि ।' स्थिरजीव्याह—'वत्स, न केवलं स्थानम्, छिद्राण्यिप तस्य प्रकटीकरिष्यामि प्रणिधिभिः । उक्तं च !

गावो गन्धेन पश्यन्ति वेदैः पश्यन्ति वै द्विजाः ।

15 चौरैः पश्यन्ति राजानश्चक्षुभ्यामितरे जनाः ॥ ६५ ॥

उक्तं चात्र विषये—

यस्तीर्थानि निजे पक्षे परपक्षे विशेषतः । गुप्तैश्चारैर्नृपो वेत्ति न स दुर्गतिमामुयात्'॥ ६६॥

मेघवर्ण आह—'तात, कानि तीर्थीन्युच्यन्ते कतिसंख्यानि च 20 कीदृशा गुप्तचराः, तत्सर्वं निवेद्यताम्' इति । स आह—'अत्र विषये भगवता नारदेन युघिष्ठिरः प्रोक्तः । यच्छत्रुपक्षेऽष्टादश तीर्थानि, स्वपक्षे पञ्चदश । त्रिभिस्तिभिर्गुप्तचरैस्तानि ज्ञेयानि । तैर्ज्ञातैः स्वपक्षः परपक्षश्च वश्यो भवति । उक्तं च नारदेन युघिष्ठिरं प्रति—

कचिद्रष्टाद्रशान्येष स्वपक्षे द्रश पञ्च च।
तिभिक्षिभिरविज्ञातैर्वेत्सि तीर्थानि चारकैः ॥ ६७ ॥
तीर्थशब्देनायुक्तकर्माभिधीयते । तद्यदि तेषां कृत्सितं भवति तत्स्वामिनोऽभिघाताय भवति । प्रधानं भवति, तद्वृद्धये स्यादिति । तद्यथा—
मन्नी, पुरोहितः, सेनापतिः, युवराजः, दौवारिकः, अन्तर्वासिकः,
प्रशासकः, समाहर्तृ-संनिधातृ-प्रदेष्टृज्ञापकाः, साधनाध्यक्षः, गजाउ०ध्यक्षः, कोशाध्यक्षः, दुर्गपाल-करपाल-सीमापाल-प्रोत्कटभृत्याः ।

र्षां भेदेन द्राप्रिपुः साध्यते । खपक्षे च देवी, जननी, कञ्चकी, नालिकः, शय्यापालकः, स्पर्शाध्यक्षः, सांवत्सरिकः, भिषक्, जल-गहकः, ताम्ब्लवाहकः, आचार्यः, अङ्गरक्षकः, स्थानचिन्तकः, छत्र-गरः, विलासिनी । एषां वैरद्वारेण खपक्षे विघातः । तथा च ।

वैद्यसांवत्सरिकाचार्याः स्वपक्षेऽधिकृताश्चराः । यथाहितुण्डिकोन्मत्ताः सर्वे जानन्ति शत्रुषु ॥ ६८ ॥

ाथा च।

क्तं च-

कृत्याकृत्यविदस्तीर्थं प्वन्तः प्रणिधयः पदम् ।
विदांकुर्वन्तु महतस्तलं विद्विषदम्भसः' ॥ ६९ ॥
विदांकुर्वन्तु महतस्तलं विद्विषदम्भसः' ॥ ६९ ॥
विदांकुर्वन्तु महतस्तलं मेघवणं आह—'तात, अथ किंनि-10 मेचमेवंविधं प्राणान्तिकं सदैव वायसोल्कानां वैरम् । स आह—वत्स, कदाचिद्धंस-शुक-बक-कोकिल-चातक-उल्लक-मयूर-कपोतवत्स, कदाचिद्धंस-शुक-बक-कोकिल-चातक-उल्लक-मयूर-कपोतवारावत-विष्कर-प्रभृतयः सर्वेऽपि पक्षिणः समेत्य सोद्धेगं मन्नयितुमाब्धाः—'अहो, अस्माकं तावद्वैनतेयो राजा । स च वासुदेअक्तः । न कामपि चिन्तामस्माकं करोति । तिंक तेन वृथास्ना-15
मेना, यो छुब्धकपाशैनित्यं निबध्यमानानां न रक्षां विधते ।

यो न रक्षति वित्रस्तान्पीड्यमानान्परैः सदा ।
जन्तून्पार्थिवरूपेण स कृतान्तो न संशयः ॥ ७० ॥
यदि न स्यात्ररपतिः सम्यङ्गता ततः प्रजा ।
अकर्णधारा जलधौ विष्ठवेतेह नौरिव ॥ ७१ ॥
षडिमान्पुरुषो जह्याद्भित्रां नाविमवार्णवे ।
अप्रवक्तारमाचार्यमनधीयानमृत्विजम् ॥ ७२ ॥
अरक्षितारं राजानं भार्यो चाप्रियवादिनीम् ।
ग्रामकामं च गोपालं वनकामं च नापितम् ॥ ७३ ॥

प्रामकाम च गापाल वनकाम च नाापतम् ॥ ७२ ॥

त्संचिन्त्यान्यः कश्चिद्राजा विहंगमानां क्रियताम्' इति । अथ तैर्भद्रा
हारमुद्धकमवलोक्य सर्वैरिमहितम्—'यदेष उद्धको राजास्माकं भवि
यति । तदानीयन्तां नृपाभिषेकसंबन्धिनः संभाराः' इति । अथ साधिते

वेविधतीर्थोदके, प्रगुणाकृतेऽष्टोत्तरशतमूलिकासंघाते, पदत्ते सिंहा-

सने, वर्तिते सप्तद्वीपसमुद्रभूधरिविचित्रे धरित्रीमण्डले, प्रसारिते व्याव्रचर्मणि, आपूरितेषु हेमकुम्भेषु दीपेषु वाद्येषु च, सज्जीकृतेषु दर्पणादिषु माङ्गल्यवस्तुषु, पठत्सु बन्दिमुख्येषु, वेदोच्चारणपरेषु समुदितमुखेषु ब्राह्मणेषु, गीतपरे युवतिजने, आनीतायामधमहिप्यां कृकालिकायाम्, उळ्कोऽभिषेकार्थं यावित्सहासन उपविश्वति, ताव-रकुतोऽपि वायसः समायातः । सोऽचिन्तयत्—'अहो, किमेष सक-रुपिक्षसमागमो महोत्सवश्च । अथ ते पिक्षणस्तं हृष्ट्वा मिथः प्रोचुः—'पिक्षणां मध्ये वायसश्चतुरः श्रूयते । उक्तं च—

नराणां नापितो धूर्तः पक्षिणां चैव वायसः ।

o दंष्ट्रिणां च शृगालस्तु श्वेतिभिक्षुस्तपस्तिनाम् ॥ ७४॥ तद्स्यापि वचनं ग्राह्मम् । उक्तं च—

बहुधा बहुभिः सार्धं चिन्तिताः सुनिरूपिताः ।
कथंचित्र विलीयन्ते विद्वद्भिधिन्तिता नयाः' ॥ ७५ ॥
अथ वायसः समेत्य तानाह—'अहो, किं महाजनसमागमोऽयं परम15 महोत्सवश्च ।' ते प्रोचुः—'भोः, नास्ति कश्चिद्विहङ्गमानां राजा ।
तदस्योत्कस्य विहङ्गराज्याभिषेको निरूपितस्तिष्ठति समस्तपिक्षिभिः ।
तत्त्वमपि स्वमतं देहि । प्रस्तावे समागतोऽसि । अथासौ काको
विहस्याह—'अहो, न युक्तमेतत्, यन्मयूर-हंस-कोकिल-चक्रवाक-शुक-कारण्डव-हारीत-सारसादिषु पिक्षप्रधानेषु विद्यमानेषु
20 दिवान्धस्यास्य करालवक्तस्याभिषेकः कियते । तत्रैतन्मम मतम् ।
यतः—

वक्रनासं सुजिह्माक्षं कूरमियदर्शनम् । अकुद्धस्येदृशं वक्तं भवेत्कुद्धस्य कीदृशम् ॥ ७६॥ तथा च ।

25 स्वभावरोद्रमत्युम्रं कूरमियवादिनम् । उत्क्षकं नृपतिं कृत्वा का नः सिद्धिभिविष्यति ॥ ७७ ॥ अपरं वैनतेये स्वामिनि स्थिते किमेष दिवान्धः क्रियते राजा। तद्यद्यपि गुणवान्भवति तथाष्येकस्मिन्स्वामिनि स्थिते नान्यो भूपः प्रशस्यते। एक एव हितार्थाय तेजस्वी पार्थिवो भुवः।
युगानत इव भास्त्रन्तो बह्वोऽत्र विवत्तये॥ ७८॥
तत्तस्य नाम्नापि यूयं परेषामगम्या भविष्यथ । उक्तं च
गुरूणां नाममात्रेऽपि गृहीते स्वामिसंभवे।
दुष्टानां पुरतः क्षेमं तत्क्षणादेव जायते॥ ७९॥

5

तथा च।

व्यपदेशेन महतां सिद्धिः संजायते परा । शशिनो व्यपदेशेन वसन्ति शशकाः सुखम्' ॥ ८० ॥ त जचुः—'कथमेतत् ।' स आह—

# कथा १।

10

किसाधिद्वने चतुर्दन्तो नाम महागजो यूथाधिपः प्रतिवसति सा। तत्र कदाचिन्महत्यनावृष्टिः संजाता प्रभूतवर्षाणि यावत् । तया तडा-गह्रद्पल्वलसरांसि शोषमुपगतानि । अथ तैः समस्तगजैः स गज-राजः प्रोक्तः—'देव, पिपासाकुला गजकलभा मृतप्रायाः अपरे मृताश्च। तदन्विप्यतां कश्चिज्जलाशयो यत्र जलपानेन स्रस्थतां व्रजन्ति'। 15 ततिश्चरं ध्यात्वा तेनाभिहितम्—'अस्ति महाहदो विविक्ते प्रदेशे स्थलमध्यगतः पातालगङ्गाजलेन सदैव पूर्णः। तत्तत्र गम्यताम्' इति। तथानुष्ठिते पञ्चरात्रमुपसप्द्भिः समासादितस्तैः स हदः । तत्र खेच्छया जलमवगाद्यास्तमनवेलायां निष्कान्ताः । तस्य च हृदस्य समन्ता-च्छशकविला असंख्याः सुकोमलभूमौ तिष्ठन्ति । तेऽपि समस्तैरपि 20 तैर्गजैरितस्ततो अमद्भिः परिभमा बहवः शशका भमपादशि-रोय्रीवा विहिताः । केचिन्मृताः, केचिज्जीवरोषा जाताः। अथ गते तस्मिन्गजयूथे शशकाः सोद्वेगा गजपाद्कुण्णसमवासाः केचि-द्भापादाः, अन्ये जर्जरितकलेवरा रुधिरष्ठताः, अन्ये हतशिशवो बाष्प-पिहितलोचनाः समेत्य मिथो मन्नं चकुः—'अहो विनष्टा वयम्। 25 नित्यमेवैतद्भजयूथमागमिप्यति, यतो नान्यत्र जलमस्ति । तत्सर्वेषां नाशो भविष्यति । उक्तं च-

> स्पृशक्ति गजो हिन्त जिघ्नकि भुजंगमः । हसकिप नृपो हिन्त मानयकिप दुर्जनः ॥ ८१॥

तचिन्त्यतां किधदुपायः ।' तत्रैकः प्रोवाच—'गम्यतां देशत्यागेन । किमन्यत् । उक्तं च मनुना व्यासेन च—

त्यजेदेकं कुलस्यार्थे प्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत् । प्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत् ॥ ८२ ॥ क्षेम्यां सस्यप्रदां नित्यं पशुवृद्धिकरीमपि । परित्यजेन्वृपो भूमिमात्मार्थमविचारयन् ॥ ८३ ॥ आपदर्थे धनं रक्षेद्दारान्रक्षेद्धनैरपि । आत्मानं सततं रक्षेद्दारेरपि धनैरपि' ॥ ८४ ॥

ततश्चान्ये प्रोचुः—'भोः, पितृपैतामहं स्थानं न शक्यते सहसा 10त्यक्तम् । तत्क्रियतां तेषां कृते काचिद्धिभीषिका । यत्कथमपि दैवान समायान्ति । उक्तं च—

निर्विषेणापि सर्पेण कर्तव्या महती फटा। विषं भवतु मा वास्तु फटाटोपो भयंकरः'॥ ८५॥

अथान्ये प्रोचुः—'यद्येवं ततस्तेषां महद्विभीषिकास्थानमस्ति, येन 15 नागमिप्यन्ति । सा च चतुरदूतायत्ता विभीषिका । यतो विजयदत्तो नाम राजास्मत्स्वामी शशकश्चन्द्रमण्डले निवसति । तत्प्रेप्यतां कश्चिन्ययादृतो यूथाधिपसकाशं 'यच्चन्द्रस्त्वामत्र हद आगच्छन्तं निषेध्यादि । यतोऽस्मत्परिश्रहोऽस्य समन्ताद्वसति ।' एवमभिहिते श्रद्धे-यवचनात्कदापि निवर्तते ।' अथान्ये प्रोचुः—'यद्येवं तदस्ति लम्बन्थि कर्णो नाम शशकः । स च वचनरचनाचतुरो दूतकर्मज्ञः । स तत्र प्रेप्यतामिति । उक्तं च—

साकारो निःस्पृहो वाग्मी नानाशास्त्रविचक्षणः । परचित्तावगन्ता च राज्ञो दृतः स इप्यते ॥ ८६ ॥

अन्यच ।

यो मूर्खं लौल्यसंपन्नं राजद्वारिकमाचरेत् ।

मिध्यावादं विशेषेण तस्य कार्यं न सिद्धाति ॥ ८७ ॥

तदन्विष्यतां यद्यसाद्धसनादात्मनां सुनिर्मुक्तिः'। अथान्ये प्रोचुः—
'अहो, युक्तमेतत् । नान्यः कश्चिदुपायोऽस्माकं जीवितस्य । तथैव

कियताम् ।' अथ लम्बकर्णो गजयूथाधिपसमीपे निक्रपितो गतश्च ।

तथानुष्ठिते लम्बकणीं ऽपि गजमार्गमासाद्यागम्यं स्थलमारुद्ध तं गजमु-वाच—'भो भो दुष्ट गज, किमेवं लीलया निःशङ्कतयात्र चन्द्रहृद्द आगच्छिस । तन्नागन्तव्यम् । निवर्त्यताम्' इति । तदाकण्यं विस्मित-मना गज आह—'भोः, कस्त्वम् ।' स आह—'अहं लम्बकणीं नाम शशकश्चन्द्रमण्डले वसामि । सांप्रतं भगवता चन्द्रमसा तव पार्श्वे ६ प्रहितो दूतः । जानात्येव भवान्, यथार्थवादिनो दूतस्य न दोषः करणीयः । दूतमुखा हि राजानः सर्व एव । उक्तं च—

उद्यतेष्विप शस्त्रेषु बन्धुवर्गवधेष्विप । परुषाण्यिप जल्पन्तो वध्या दूता न भूभुजा' ॥ ८८॥

तच्छुत्वा स आह—'भोः शशक, तत्कथय भगवतश्चन्द्रमसः 10 संदेशम्, येन सत्वरं क्रियते ।' स आह—'भवतातीतदिवसे यूथेन सहागच्छता प्रभूताः शशका निपातिताः । तर्हिक न वेत्ति भवान्, यन्मम परियहोऽयम् । तद्यदि जीवितेन ते प्रयो-जनम्, तदा केनापि प्रयोजनेनात्र हृदे नागन्तव्यमिति संदेशः।' गज आह—'अथ क वर्तते भगवान्स्वामी चन्द्रः ।' स 15 आह—'अत्र हदे सांप्रतं शशकानां भवद्यथमथितानां हतरोषाणां समाधासनाय समायातस्तिष्ठति । अहं पुनस्तवान्तिकं प्रेषितः ।' गज आह—'यद्येवं तद्दर्शय मे तं स्वामिनं येन प्रणम्यान्यत्र गच्छामि।' शशक आह—'भोः, आगच्छ मया सहैकाकी येन दर्श-यामि । यथानुष्ठिते शशको निशासमये तं गजं हदतीरे नीत्वा, 20 जलमध्ये स्थितं चन्द्रविम्बमदर्शयत्। आह च-'भोः, एष नः स्वामी जलमध्ये समाधिस्यस्तिष्ठति । तन्निभृतं प्रणम्य सत्वरं व्रजेति । नो चेत्समाधिभङ्गाद्भयोऽपि प्रभूतं कोपं करिप्यति ।' अथ गजोऽपि त्रस्तमनास्तं प्रणम्य पुनर्गमनाय प्रस्थितः । शशकाश्च तिह-नादारभ्य सपरिवाराः मुखेन स्वेषु स्थानेषु तिष्ठन्ति सा । अतो-25 Sहं त्रवीमि—'व्यपदेशेन महताम्' इति ॥ अपि च । क्षुद्रमलसं कापुरुषं व्यसनिनमऋतज्ञं पृष्ठप्रलपनशीलं स्वामित्वेन नाभियोजये-जीवितकामः। उक्तं च-

> क्षुद्रमर्थपति प्राप्य न्यायान्वेषणतत्परौ । उभावपि क्षयं प्राप्तौ पुरा शशकपि अलौ' ॥ ८९ ॥

ते प्रोचुः—'कथमेतत् ।' स आह— कथा २ ।

किसिश्चिद्वृक्षे पुराहमवसम् । तत्राधस्तात्कोटरे किपि अछो नाम चटकः प्रतिवसित सा । अध सदैवास्तमनवेलायामागतयोर्द्वयोरनेक
5 सुमािषतगोष्ठ्या देविषित्रह्मािषपुराणचरितकीर्तनेन च पर्यटनहृष्टानेककौतृहलप्रकथनेन च परमसुखमनुभवतोः कालो त्रजति । अध कदाचित्किपिञ्जलः प्राणयात्रार्थमन्यश्चटकैः सहान्यं पकशािलप्रायं देशं गतः । ततो यावित्रशासमयेऽपि नायातस्तावदहं सोद्वेगमनास्तद्वियोगदुःखितश्चिन्तितवान् — 'अहो, किमद्य किपञ्जलो नायातः । किं

10 केनािष पाशेन बद्धः आहोस्तित्केनािष व्यापादितः । सर्वधा यदि कुशली भवति तन्मां विना न तिष्ठति ।' एवं मे चिन्तयतो बहून्यहािन व्यतिक्रान्तािन । ततश्च तत्र कोटरे कदाचिच्छीव्रगो नाम शशकोऽस्तमनवेलायामागत्य प्रविष्टः । मयािष किपञ्जलिराशत्वेन न निवारितः । अधान्यस्मिन्नहिन किपञ्जलः शािलभक्षणादतीव पीव
15 रतनुः स्वमाश्रयं स्मृत्वा भूयोऽपि तत्रैव समायातः । अथवा सािध्वदमुच्यते—

न तादग्जायते सौख्यमपि खर्गे शरीरिणाम् । दारिद्येऽपि हि यादक्स्यात्खदेशे खपुरे गृहे ॥ ९०॥ अथासौ कोटरान्तर्गतं शशकं दृष्ट्वा साक्षेपमाह—'भोः शशक, न त्वया 20 सुन्दरं कृतं यन्ममावसथस्थाने प्रविष्टोऽसि। तच्छीघं निष्कम्यताम् ।' शशक आह—'न तवेदं गृहम्। किंतु ममैव, तिंक मिथ्या परुष्पाण जल्पसि। उक्तं च—

वापीकूपतडागानां देवालयकुजन्मनाम् । उत्सर्गात्परतः स्वाम्यमपि कर्तुं न शक्यते ॥ ९१ ॥

25 तथा च।

प्रत्यक्षं यस्य यद्भुक्तं क्षेत्राद्यं दश वत्सरान् । तत्र भुक्तिः प्रमाणं स्यान्न साक्षी नाक्षराणि वा ॥ ९२ ॥ मानुषाणामयं न्यायो मुनिभिः परिकीर्तितः । तिरश्चां च विहङ्गानां यावदेव समाश्रयः ॥ ९३ ॥

20

25

तन्ममैतद्वहम्, न तव' इति । किपि अल आह—'भोः, यदि स्मृतिं प्रमाणीकरोषि तदागच्छ मया सह, येन स्मृतिपाठकं पृष्ट्वा स यस्य ददाति स गृह्वातु' । तथानुष्ठिते मयापि चिन्तितम्—'किमत्र भवि-प्यति । मया द्रष्टव्योऽयं न्यायः ।' ततः कौतुकादहमपि तावदनु-प्रस्थितः । अत्रान्तरे तीक्ष्णदंष्ट्रो नामारण्यमार्जारस्तयोविंवादं श्रुत्वा व मार्गासन्तं नदीतटमासाद्य कृतकुशोपप्रहो निमीलितनयन ऊर्ध्वबाहु-रर्धपादस्पृष्टभूमिः श्रीसूर्यामिमुख इमां धर्मोपदेशनामकरोत्—'अहो, असारोऽयं संसारः । क्षणभङ्गुराः प्राणाः । स्वप्तसद्दशः प्रिय-समागमः । इन्द्रजालवत्कुदुम्बपरिश्रहोऽयम् । तद्धमं मुक्त्वा नान्या गतिरस्ति । उक्तं च—

अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः । नित्यं संनिहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्मसंग्रहः ॥ ९४ ॥ यस्य धर्मविहीनानि दिनान्यायान्ति यान्ति च । स लोहकारभस्रेव श्वसन्नपि न जीवति ॥ ९५ ॥ नाच्छादयति कौपीनं न दंशमशकापहम् । शुनः पुच्छमिव व्यर्थं पाण्डित्यं धर्मवर्जितम् ॥ ९६ ॥

वान्याच्या

अन्यच ।

पुलाका इव धान्येषु पूतिका इव पक्षिषु ।

मशका इव मत्येषु येषां धर्मो न कारणम् ॥ ९० ॥

श्रेयः पुष्पं फलं वृक्षाद्धः श्रेयो घृतं स्मृतम् ।

श्रेयस्तैलं च पिण्याकाच्छ्रेयान्धर्मस्तु मानुषात् ॥ ९८ ॥

सृष्टा मूत्रपुरीषार्थमाहाराय च केवलम् ।

धर्महीनाः परार्थाय पुरुषाः पश्चो यथा ॥ ९९ ॥

स्थैर्य सर्वेषु कृत्येषु शंसन्ति नयपण्डिताः ।

बह्वन्तराययुक्तस्य धर्मस्य त्विरता गितिः ॥ १०० ॥

संश्रेपात्कथ्यते धर्मो जनाः किं विस्तरेण वः ।

परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥ १०१ ॥

श्रूयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् ।

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्' ॥ १०२ ॥

अथ तस्य तां धर्मांपदेशनां श्रुत्वा शशक आह—'भो भोः किपअल, एष नदीतीरे तपस्नी धर्मवादी तिष्ठति । तदेनं पृच्छावः ।'
किपि अल आह—'ननु स्वभावतोऽस्माकं शत्रुभूतोऽयमस्ति । तदूरे
स्थितौ पृच्छावः । कदाचिदस्य व्रतवैकल्यं संपचेत ।' ततो दूरस्थितावूचतुः—'भो भोस्तपस्निन्धर्मोपदेशक, आवयोर्विवादो वर्तते ।
तद्धर्मशास्त्रद्वारेणास्माकं निर्णयं कुरु । यो हीनवादी स ते भक्ष्यः'
इति । स आह—'भद्रौ, मा भैवं वदतम् । निवृत्तोऽहं नरकपातकमार्गात् । अहिंसैव धर्ममार्गः । उक्तं च—

अहिंसापूर्वको धर्मो यसात्सद्भिरुदाहृतः।

10 यूकमत्कुणदंशादींस्तस्मात्तानिप रक्षयेत् ॥ १०३ ॥ हिंसकान्यपि भूतानि यो हिंसित स निर्भृणः । स याति नरकं घोरं किं पुनर्यः शुभानि च ॥ १०४ ॥

एतेऽपि ये याज्ञिका यज्ञकर्मणि पशून्व्यापादयन्ति, ते मूर्खाः पर-मार्थं श्रुतेर्न जानन्ति । तत्र किलैतदुक्तमजैर्यष्टव्यम् । अजा ब्रीहय-15 स्तावत्सप्तवार्षिकाः कथ्यन्ते । न पुनः पशुविशेषाः । उक्तं च—

वृक्षांशिक्तवा पशून्हत्वा कृत्वा रुधिरकर्मम्।

यद्येवं गम्यते खर्गे नरकं केन गम्यते ॥ १०५॥
तन्नाहं भक्षयिष्यामि । परं जयपराजयनिर्णयं करिष्यामि । किंत्वहं
वृद्धो दूराद्युवयोभीषान्तरं सम्यङ्ग शृणोमि । एवं ज्ञात्वा मम समी20 पवार्तिनौ भूत्वा ममाये न्यायं वदतम् । येन विज्ञाय विवादपरमार्थं

वचो वदतो मे परलोकबाधो न भवति । उक्तं च यतः—

मानाद्वा यदि वा लोभात्कोधाद्वा यदि वा भयात् ।

यो न्यायमन्यथा ब्रूते स याति नरकं नरः ॥ १०६॥
पञ्च पश्चनृते हन्ति दश हन्ति गवानृते ।

25 शतं कन्यानृते हिन्त सहस्रं पुरुषानृते ॥ १०७॥ उपविष्टः सभामध्ये यो न वक्ति स्फुटं वचः।

तसाद्द्रेण स त्याज्यो न्यायो वा कीर्तयेद्दतम् ॥ १०८॥ तसाद्विश्रव्यो मम कर्णोपान्तिके स्फुटं निवेदयतम् ।' किं बहुना। तेन क्षुद्रेण तथा तौ तूर्णं विश्वासितौ यथा तस्योत्सङ्गवर्तिनौ संजातौ। ततश्च

तेनापि समकालमेवैकः पादान्तेनाकान्तः, अन्यो दंष्ट्राक्रकचेन च। ततो गतपाणौ भक्षिताविति। अतोऽहं ब्रवीमि—'क्षुद्रमर्थपतिं प्राप्य' इति॥ भवन्तोऽप्येनं दिवान्धं क्षुद्रमर्थपतिमासाद्य राज्यन्धाः सन्तः शशक-पिञ्जलमार्गेण यास्यन्ति । एवं ज्ञात्वा यदुचितं तद्विधेयमतः परम्' अथ तस्य तद्वचनमाकर्ण्य साध्वनेनाभिहितम्' इत्युक्तवा 'भूयोऽपि ठ पार्थिवार्थ समेत्य मन्नयिष्यामहे इति बुवाणाः सर्वे पक्षिणो यथा-भिमतं जग्मुः । केवलमवशिष्टो भद्रासनोपविष्टोऽभिषेकाभिमुखो दिवान्धः कृकालिकया सहास्ते । आह च-'कः कोऽत्र मो भोः । किमद्यापि न कियते ममाभिषेकः।' इति श्रुत्वा कृकालिकयाभिहि-तम्—'भद्र, तवाभिषेके कृतोऽयं विघ्नो वायसेन । गताश्च सर्वेऽपि 10 विहगा यथेप्सितासु दिक्षु । केवलमेकोऽयं वायसोऽविशष्टः केनापि हेतुना तिष्ठति । तत्त्वरितमुत्तिष्ठ येन त्वां स्वाश्रयं प्रापयामि ।' तच्छत्वा सविषादमुळ्को वायसमाह—'भो भो दुष्टात्मन्, किं मया तेऽपकृतम्, यदाज्याभिषेको मे विन्नितः । तदद्यप्रभृति सान्वयमा-वयोवेरं संजातम् । उक्तं च-15

रोहित सायकैर्विद्धं छिन्नं रोहित चासिना ।
वचो दुरुक्तं बीभत्सं न प्ररोहिति वाक्क्षतम्' ॥ १०९ ॥
इत्येवमिभधाय क्रकालिकया सह स्वाश्रयं गतः । अथ भयव्याकुलो
वायसो व्यचिन्तयत्—'अहो, अकारणं वैरमासादितम् । मया किमिदं
व्याहृतम् । उक्तं च—

अदेशकालज्ञमनायतिक्षमं यद्वियं लाघवकारि चात्मनः । योऽत्रात्रवीत्कारणवर्जितं वचो

न तद्वचः स्याद्विषमेव तद्वचः ॥ ११० ॥ वलोपपन्नोऽपि हि बुद्धिमान्नरः परं नयेन्न स्वयमेव वैरिताम् ।

भिषञ्जमास्तीति विचिन्त्य भक्षये-दकारणात्को हि विचक्षणो विषम् ॥ १११ ॥ 25

परपरिवादः परिषदि न कथंचित्पण्डितेन वक्तव्यः। सत्यमपि तन्न वाच्यं यदुक्तमयुखावहं भवति ॥ ११२ ॥ सुहृद्भिराप्तरसकृद्विचारितं स्वयं च बुद्धा प्रविचारिताश्रयम् । करोति कार्यं खलु यः स वुद्धिमा-

न्स एव लक्ष्म्या यशसां च भाजनम्' ॥ ११३ ॥

एवं विचिन्त्य काकोऽपि प्रयातः । तदा प्रभृत्यसाभिः सह कौशिनामन्वयगतं वैरमस्ति ।' मेघवर्ण आह—'तात, एवं गते-ऽसाभिः किं कृतमस्ति ।' स आह—'वत्स, एवं गतेऽपि षाड्ग-10 ण्यादपरः स्थूलोऽभिप्रायोऽस्ति । तमङ्गीकृत्य स्वयमेवाहं तद्विजयाय यास्यामि । रिपून्वञ्चयित्वा विधिष्यामि । उक्तं च यतः-

बहुबुद्धिसमायुक्ताः सुविज्ञाना बलोत्कटान् । शक्ता वञ्चयितुं धूर्ता ब्राह्मणं छागलादिव' ॥ ११४॥ मेघवर्ण आह—'कथमेतम् ।' सोऽब्रवीत्-

कथा ३।

15 'कस्मिंश्चिद्धिष्ठाने मित्रशर्मा नाम ब्राह्मणः कृताग्निहोत्रपरियहः प्रतिवसति सा। स कदाचिन्माघमासे सौम्यानिले प्रवाति, मेघाच्छा-दिते गगने मन्दं मन्दं प्रवर्षति पर्जन्ये, पशुप्रार्थनाय किंचिद्रामान्तरं गत्वा कश्चिद्यजमानो याचितः — 'भो यजमान, आगामिन्याममावा-20 स्यायामहं यक्ष्यामि यज्ञम् । तद्देहि मे पशुमेकम् । अथ तेन तस्य शास्त्रोक्तः पीवरतनुः पशुः प्रदत्तः । सोऽपि तं समर्थमितश्चेतश्च गच्छन्तं विज्ञाय स्कन्धे कृत्वा सत्वरं खपुराभिमुखः प्रतस्थे । अथ तस्य गच्छतो मार्गे त्रयो धूर्ताः क्षुत्क्षामकण्ठाः संमुखा बभूवुः। तैश्च तादशं पीवरतनुं स्कन्ध आरूढमवलोक्य मिथोऽभिहितम्—'अहो, अस्य 25 पशोर्भक्षणाद्यतनीयो हिमपातो व्यर्थतां नीयेत । तदेनं वञ्चयत्वा पशुमादाय शीतत्राणं कुर्मः । अथ तेषामेकतमो वेषपरिवर्तनं विधाय संमुखो भूत्वापमार्गेण तमाहितामिमूचे—'भो भो बालामि-होत्रिन्, किमेवं जनविरुद्धं हास्यकार्यमनुष्ठीयते । यदेष सारमेयोऽ-पवित्रः स्कन्धाधिरूढो नीयते । उक्तं च यतः-

श्वानकुकुटचाण्डालाः समस्पर्शाः प्रकीर्तिताः ।
रासभोष्ट्रौ विशेषेण तस्माचान्नैव संस्पृशेत्' ॥ ११५ ॥
ततश्च तेन कोपाभिभूतेनाभिहितम्—'अहो, किमन्धो भवान् ।
यत्पशुं सारमेयं प्रतिपादयसि ।' सोऽब्रवीत्—'ब्रह्मन्, कोपस्त्वया न
कार्यः । यथेच्छया गम्यताम्' इति । अथ याविकिचिद्ध्वनोऽन्तरं
गच्छति, ताविद्वतीयो धूर्तः संमुखे समुपेत्य तमुवाच—'भो ब्रह्मन्,
कष्टं कष्टम् । यद्यपि विश्वभोऽयं ते मृतवत्सः, तथापि स्कन्धमारोपयितुमयुक्तम् । उक्तं च यतः—

तिर्यश्चं मानुषं वापि यो मृतं संस्पृशेत्कुधीः ।
पञ्चगव्येन शुद्धिः स्यात्तस्य चान्द्रायणेन वा' ॥ ११६ ॥ 10
अथासौ सकोपमिदमाह—'भोः, किमन्धो भवान् । यत्पशुं मृतवत्सं वदसि'। सोऽब्रवीत्—'भगवन्, मा कोपं कुरु । अज्ञानान्मयाभिहिन्तम् । तत्त्वमात्मरुचिं समाचर' इति । अथ यावत्स्तोकं वनान्तरं ग-च्छिति तावनृतीयोऽन्यवेषधारी धूर्तः संमुखः समुपेत्य तमुवाच—'भोः, अयुक्तमेतत् । यत्त्वं रासभं स्कन्धाधिरूढं नयसि । तत्त्यज्य-15 तामेषः । उक्तं च—

यः स्पृशेद्रासभं मर्त्यो ज्ञानादज्ञानतोऽपि वा । सचैलं स्नानमुद्दिष्टं तस्य पापप्रशान्तये ॥ ११७॥

तत्त्यजैनं यावदन्यः कश्चित्र परयति' । अथासौ तं पशुं रासमं मन्यमानो भयाद्भूमौ प्रक्षिप्य खगृहमुद्दिश्य प्रपलायितः । ततस्ते ३० त्रयो मिलित्वा तं पशुमादाय यथेच्छया भक्षितुमारब्धाः । अतो-ऽहं ब्रवीमि—'बहुबुद्धिसमायुक्ताः' इति ॥ अथवा साध्विदमुच्यते—

अभिनवसेवकविनयैः प्राधुणकोक्तैर्विलासिनीरुदितैः । धूर्तजनवचननिकरैरिह कश्चिदविच्चतो नास्ति ॥ ११८॥ किंच दुवेलैरपि बहुभिः सह विरोधो न युक्तः । उक्तं च—

बहवो न विरोद्धव्या दुर्जया हि महाजनाः ।

स्फुरन्तमपि नागेन्द्रं भक्षयन्ति पिपीलिकाः' ॥ ११९ ॥
मेघवर्ण आह—'कथमेतत् ।' स्थिरजीवी कथयति—

१४ पंचत •

# कथा ४।

'अस्ति कसिंश्चिद्वल्मीके महाकायः कृष्णसपींऽतिद्पी नाम। स कदाचिद्विलानुसारिमार्गमुत्सुज्यान्येन लघुद्वारेण निष्कामि-तुमारब्धः । निष्कामतश्च तस्य महाकायत्वाद्दैववशतया लघुविवर-इत्वाच शरीरे त्रणः समुत्पन्नः । अथ त्रणशोणितगन्धानुसारिणीभिः पिपीलिकाभिः सर्वतो व्याप्तो व्याकुलीकृतश्च । कति व्यापादयति, कति वा ताडयति । अथ प्रभूतत्वाद्विस्तारितबहुत्रणः क्षतसर्वाङ्गो-ऽतिद्र्यः पञ्चत्वमुपागतः । अतोऽहं ब्रवीमि—'बह्वो न विरोद्धव्याः' इति ॥ तदत्रास्ति किंचिन्मे वक्तव्यमेव । तदवधार्य यथोक्तमनुष्ठी-अवताम् ।' मेघवर्ण आह—'तत्समादेशय । तवादेशो नान्यथा कर्तव्यः ।' स्थिरजीवी प्राह—'वत्स, समाकर्णय तर्हि सामादीनति-क्रम्य यो मया पञ्चम उपायो निरूपितः । तन्मां विपक्षभूतं कृत्वाति-निष्ठ्रवचनैर्निर्भर्त्स्य यथा विपक्षप्रणिधीनां प्रत्ययो भवति तथा समा-हतरुधिरैरालिप्यास्येव न्ययोधस्याधस्तात्प्रक्षिप्य मा गम्यतां पर्वतमृ-15 प्यमूकं प्रति । तत्र सपरिवारस्तिष्ठ, यावदहं समस्तान्सपत्नान्सुप्रणीतेन विधिना विश्वस्याभिमुखान्कृत्वा कृतार्थो ज्ञातदुर्गमध्यो दिवसे तान-न्धतां प्राप्ताञ्ज्ञात्वा व्यापादयामि । ज्ञातं मया सम्यक् । नान्यथासाकं सिद्धिरिति । गतो दुर्गमेतदपसाररहितं केवलं वधाय भविष्यति । उक्तं च यतः-

20 अपसारसमायुक्तं नयज्ञैर्दुर्गमुच्यते ।
अपसारपरित्यक्तं दुर्गव्याजेन बन्धनम् ॥ १२० ॥
न च त्वया मदर्थं कृपा कार्या । उक्तं च—
अपि प्राणसमानिष्टान्पालितां ह्यालितानपि ।
भृत्यान्युद्धे समुत्पन्ने पश्येच्छुष्किमिवेन्धनम् ॥ ॥ १२१ ॥
25 तथा च ।

प्राणवद्रक्षयेद्भृत्यान्स्वकायमिव पोषयेत् । सदैकदिवसस्यार्थे यत्र स्याद्रिपुसंगमः ॥ १२२ ॥ तत्त्वयाहं नात्रविषये प्रतिषेधनीयः ।' इत्युक्त्वा तेन सह शुष्ककलहं कर्तुमारब्धः । अथान्ये तस्य भृत्याः स्थिरजीविनमुद्धृङ्खलवचनैर्जल्पन्त- मवलोक्य तस्य वधायोद्यता मेघवर्णनाभिहिताः—'अहो, निवर्तध्वं यूयम् । अहमेवास्य शत्रुपक्षपातिनो दुरात्मनः स्वयं निप्रहं करिष्यामि ।' इत्यभिधाय तस्योपरि समारुख, लघुभिश्चञ्चपहारैस्तं प्रहत्य, आहतरुधिरेण प्रावयित्वा, तदुपदिष्टमृष्यमूकपर्वतं सपरि-वारो गतः। एतस्मिन्नन्तरे क्रुकालिकया द्विषत्प्रणिधीभूतया तत्सर्वे 5 मेघवणस्यामात्यस्य व्यसनमुद्धकराजस्य निवेदितम् 'यत्तवारिः संप्रति मीतः कचित्पचलितः सपरिवारः' इति । अथो ॡकाधिपस्तदाकण्यास्तग-मनवेलायां सामात्यः सपरिजनो वायसवधार्थं प्रचलितः । प्राह च--'त्वर्यतां त्वर्यताम् । भीतः शत्रुः पलायनपरः पुण्यैर्लभ्यते । उक्तं च—

शत्रोः प्रचलने छिद्रमेकमन्यच संश्रयम्।

10 कुर्वाणो जायते वश्यो व्ययत्वे राजसेविनाम्' ॥ १२३ ॥ एवं बुवाणः समन्तान्यमोधपादपमधः परिवेष्टा व्यवस्थितः। यावन कश्चिद्वायसो दृश्यते, तावच्छाखात्रमधिक्रढो हृष्टमना बन्दिभिरभिष्टू-यमानोऽरिमर्दनस्तान्परिजनान्प्रोवाच-- 'अहो, ज्ञायतां तेषां मार्गः । कतमेन मार्गेण प्रनष्टाः काकाः । तद्यावन्न दुर्गं समाश्रयन्ति, 15 ताबदेव पृष्ठतो गत्वा व्यापादयामि । उक्तं च-

वृत्तिमप्याश्रितः शत्रुरवध्यः स्याज्जिगीषुणा ।

किं पुनः संश्रितो दुर्गं सामग्या परया युतम्' ॥ १२४ ॥ अथैतस्मिनप्रस्तावे स्थिरजीवी चिन्तयामास—'यदेतेऽसाच्छत्रवो-ऽनुपलब्धासमद्भृतान्ता यथागतमेव यान्ति । ततो मया न किंचि-<sup>20</sup> त्कृतं भवति । उक्तं च-

अनारम्भो हि कार्याणां प्रथमं बुद्धिलक्षणम्। प्रारब्धस्यान्तगमनं द्वितीयं बुद्धिलक्षणम्' ॥ १२५॥ तद्वरमनारम्भः, न चारम्भविघातः । तदहमेताञ्शब्दं संश्राव्यात्मानं दर्शयामि' इति विचार्य मन्दं मन्दं शब्दमकरोत्। तच्छ्रत्वा ते 25 सकला अप्युल्कास्तद्वधाय प्रजग्मः। अथ तेनोक्तम्—'अहो, अहं स्थिरजीवी नाम मेघवर्णस्य मन्नी । मेघवर्णेनैवेहशीमवस्थां नीतः । तन्निवेदयात्मस्वाम्यप्रे । तेन सह बहु वक्तव्यमस्ति ।' अथ तैर्निवेदितः स उॡकराजो विसायाविष्टसत्क्षणात्तस्य सकाशं

गत्वा प्रोवाच—'भो भोः, किमेतां दशां गतस्त्वम्। तत्कथ्यताम्।' स्थिरजीवी प्राह—'देव, श्रूयतां तदवस्थाकारणम्। अतीतिदिने स दुरात्मा मेघवणीं युष्मद्यापादितप्रभूतवायसानां पीडया युष्माकमु-पिर कोपशोकप्रस्तो युद्धार्थं प्रचित्रत आसीत्। ततो मयाभिहितम्— 5 'स्वामिन्, न युक्तं भवतस्तदुपिर गन्तुम्। बलवन्त एते, बलही-नाश्च वयम्। उक्तं च—

बलीयसा हीनबलो विरोधं न भूतिकामो मनसापि वाञ्छेत्। न वध्यतेऽत्यन्तबलो हि यसा।-द्यक्तं प्रणाशोऽस्ति पतङ्गवृत्तेः॥ १२६॥

तत्तस्योपायनप्रदानेन संधिरेव युक्तः । उक्तं च—
बलवन्तं रिपुं दृष्ट्वा सर्वस्वमपि बुद्धिमान् ।
दक्त्वा हि रक्षयेत्प्राणान्रक्षितैस्तैर्धनं पुनः ॥ १२७॥

तच्छुत्वा तेन दुर्जनप्रकोपितेन त्वत्पक्षपातिनं मामाशङ्कमानेनेमां 15 दशां नीतः । तत्तव पादौ सांप्रतं मे शरणम् । किं बहुना विज्ञप्तेन यावदहं प्रचित्रं शक्तोमि, तावत्त्वां तस्यावासे नीत्वा सर्ववायसक्षयं विधास्यामि' इति ।

अथारिमर्दनस्तदाकण्यं पितृपितामहक्रमागतमित्रिमिः सार्धं मन्न-यांचके । तस्य च पञ्च मित्रणः । तद्यथा—रक्ताक्षः, कूराक्षः, 20 दीप्ताक्षः, वक्रनासः, प्राकारकणिश्चेति । तत्रादौ रक्ताक्षमपृच्छत्— 'भद्र, एष तावत्तस्य रिपोर्मन्त्री मम हस्तगतः । तितंक क्रियताम्' इति । रक्ताक्ष आह—देव, किमत्र चिन्त्यते । अविचारितमयं हन्तव्यः । यतः ।

हीनः शत्रुर्निहन्तव्यो यावन्न बलवान्भवेत् ।

25 प्राप्तस्वपौरुषबलः पश्चाद्भवति दुर्जयः ॥ १२८॥

किं च स्वयमुपागता श्रीस्त्यज्यमाना शपतीति लोके प्रवादः ।

उक्तं च—

कालो हि सक्टदभ्येति यन्नरं कालकाङ्क्षिणम् । दुर्लभः स पुनस्तेन कालकर्माचिकीर्षता ॥ १२९॥ श्र्यते च यथा--

चितिकां दीपितां पश्य फटां भग्नां ममैव च । भिन्नश्चिष्टा तु या प्रीतिर्न सा स्नेहेन वर्धते'॥ १३०॥ अरिमर्दनः प्राह—'कथमेतत् ।' रक्ताक्षः कथयति—

# कथा ५।

5

अस्ति कसिंधिद्धिद्धिते हरिद्त्तो नाम ब्राह्मणः । तस्य च कृषिं कुर्वतः सदैव निष्फलः कालोऽतिवर्तते । अथैकस्मिन्दिवसे स ब्राज्ञण उष्णकालावसाने घर्मार्तः सक्षेत्रमध्ये वृक्षच्छायायां प्रसुप्तोऽन-तिद्रे वल्मीकोपरि प्रसारितं बृहत्फटायुक्तं भीषणं भुजङ्गमं दृष्ट्वा चिन्तयामास-'नूनमेषा क्षेत्रदेवता मया कदाचिदपि न पूजिता 10 तेनेदं मे कृषिकर्म विफलीभवति । तदस्या अहं पूजामद्य करिष्यामि ।' इत्यवधार्य कुतोऽपि क्षीरं याचित्वा शरावे निक्षिप्य वल्मीकान्तिक-मुपागम्योवाच--'भो क्षेत्रपाल, मयैतावन्तं कालं न ज्ञातं यत्त्वमत्र वससि । तेन पूजा न कृता । तत्सांप्रतं क्षमस्व' इति । एवमुक्त्वा दुग्धं च निवेद्य गृहाभिमुखं प्रायात् । अथ प्रातयीवदागत्य पर्यति, 15 तावदीनारमेकं शरावे दृष्टवान् । एवं च प्रतिदिनमेकाकी समागत्य तसमे क्षीरं ददाति । एककं च दीनारं गृह्णाति । अथैकसिन्दिवसे वल्मीके क्षीरनयनाय पुत्रं निरूप्य ब्राह्मणो ब्रामान्तरं जगाम । पुत्रो-ऽपि क्षीरं तत्र नीत्वा संस्थाप्य च पुनर्गृहं समायातः । दिनान्तरे तत्र गत्वा दीनारमेकं च हच्चा गृहीत्वा च चिन्तितवान्—'नूनं सौवर्णदी-20 नारपूर्णो वल्मीकः । तदेनं हत्वा सर्वमेकवारं महीष्यामि ।' इत्येवं संप्रधार्यान्येद्यः क्षीरं ददता ब्राह्मणपुत्रेण सर्पो लगुडेन शिरसि ताडितः । ततः कथमपि दैववशादमुक्तजीवित एव रोषात्तमेव तीव-विषदशनैस्तथाऽदशत्, यथा स सद्यः पञ्चत्वमुपागतः। खजनैश्च नातिद्रे क्षेत्रस्य काष्ठसंचयैः संस्कृतः । अथ द्वितीयदिने तस्य पिता 25 समायातः । स्वजनेभ्यः सुतविनाशकारणं श्रुत्वा तथैव समार्थित-वान् । अन्नवीच-

> 'मूतान्यो नानुगृह्णाति ह्यात्मनः शरणागतान् । भूतार्थास्तस्य नश्यन्ति हंसाः पद्मवने यथा' ॥ १३१ ॥

पुरुषेरुक्तम्—'कथमेतत्।' ब्राह्मणः कथयति— कथा ६।

अस्ति कसिंश्चिद्धिहाने चित्ररथो नाम राजा । तस्य योधैः सुर-क्ष्यमाणं पद्मसरो नाम सरिस्तष्टति । तत्र च प्रभूता जाम्बूनदमया 5 हंसास्तिष्ठन्ति । षण्मासे षण्मासे पिच्छमेकैकं परित्यजन्ति । अथ तत्र सरिस सौवर्णो बृहत्पक्षी समायातः । तैश्चोक्तः—'असाकं मध्ये त्वया न वस्तव्यम्, येन कारणेनासाभिः षण्मासान्ते पिच्छेकैकदानं कृत्वा गृहीतमेतत्सरः ।' एवं च किं बहुना परस्परं द्वैधमुत्पन्नम् । स च राज्ञः शरणं गतोऽब्रवीत्—'देव, एते पक्षिण एवं वदन्ति, यदसाकं 10 राजा किं करिष्यति । न कस्याप्यावासं द्वाः' । मया चोक्तम्-'न शोभनं युष्माभिरभिहितम् । अहं गत्वा राज्ञे निवेदयिष्यामि । एवं स्थिते देवः प्रमाणम् ।' ततो राजा भृत्यानत्र शत्—'भो भोः, गच्छत। सर्वानपक्षिणो गतासून्कृत्वा शीष्रमानयत।' राजादेशानन्तरमेव प्रचेलुस्ते । अथ लगुडहस्तान्राजपुरुषान्द्रष्ट्वा तत्रैकेन पक्षिणा वृद्धेनो-15 क्तम्-'भोः खजनाः, न शोभनमापतितम् । ततः सर्वेरेकमतीभूय शीघ्रमुत्पतितव्यम् । तैश्च तथानुष्ठितम् । अतोऽहं ब्रवीमि—'भूता-न्यो नानुगृह्णाति' इति ॥ इत्युक्त्वा पुनरपि ब्राह्मणः प्रत्यूषे क्षीरं गृहीत्वा तत्र गत्वा तारखरेण सर्पमस्तौत्। तदा सर्पश्चिरं वल्मीक-द्वारान्तर्छीन एव ब्राह्मणं प्रत्युवाच—'त्वं लोभादत्रागतः पुत्रशोकमपि 20 विहाय । अतः परं तव मम च प्रीतिनोंचिता । तव पुत्रेण यौवनो-न्मदेनाहं ताडितः । मया स दष्टः । कथं मया लगुडपहारो विसा-र्तव्यः, त्वया च पुत्रशोकदुः खं कथं विस्मर्तव्यम् ।' इत्युक्तवा बहुमूल्यं हीरकमणिं तसौ दत्त्वा 'अतः परं पुनस्त्वया नागन्तव्यम्' इति पुनरुक्तवा विवरान्तर्गतः । ब्राह्मणश्च मणिं गृहीत्वा पुत्रबुद्धि निन्द-25 न्लगृहमागतः । अतोऽहं ब्रवीमि—'चितिकां दीपितां पद्य' इति ॥ तदस्मिन्हतेऽयतादेव राज्यमकण्टकं भवतो भवति ।' तस्यतद्वचनं श्रुत्वा कूराक्षं पप्रच्छ- 'भद्र, त्वं तु किं मन्यसे।' सोऽब्रवीत्—'देव, निर्दयमेतत् यदनेनाभिहितम्। यत्कारणं शरणा-गतो न वध्यते । सुष्ठु खिलवदमाख्यातम्—

10

15

20

25

श्र्यते हि कपोतेन शत्रुः शरणमागतः ।
पूजितश्च यथान्यायं स्त्रैश्च मांसीर्निमन्नितः' ॥ १३२ ॥
अ रिमर्दनोऽब्रशीत्—'कथमेतत् ।' कूराक्षः कथयति—

# कथा ७।

'कश्चित्युद्रसमाचारः प्राणिनां कालसन्निमः। विचचार महारण्ये घोरः शकुनिलुब्धकः॥ १३३॥ नैव कश्चित्युहृत्तस्य न संबन्धी न बान्धवः। स तैः सर्वैः परित्यक्तस्तेन रौद्रेण कर्मणा॥ १३४॥

#### अथवा ।

ये नृशंसा दुरात्मानः प्राणिनां प्राणनाशकाः । उद्वेजनीया भूतानां व्याला इव भवन्ति ते ॥ १३५॥ स पञ्जरकमादाय पाशं च लगुडं तथा। नित्यमेव वनं याति सर्वप्राणिविहिंसकः ॥ १३६॥ अन्येद्युर्भमतस्तस्य वने कापि कपोतिका । जाता हस्तगता तां स पाक्षिपत्पञ्जरान्तरे ॥ १३७ ॥ अथ कृष्णा दिशः सर्वा वनस्थस्याभवन्धनैः । वातवृष्टिश्च महती क्षयकाल इवाभवत् ॥ १३८॥ ततः स त्रस्तहृदयः कम्पमानो मुहुर्मुहुः। अन्वेषयन्परित्राणमाससाद वनस्पतिम् ॥ १३९ ॥ मुहूर्तं पश्यते यावद्वियद्विमलतारकम् । प्राप्य वृक्षं वदत्येव योऽत्र तिष्ठति कश्चन ॥ १४०॥ तस्याहं शरणं पाप्तः स परित्रातु मामिति । शीतेन भिद्यमानं च क्षुधया गतचेतसम् ॥ १४१॥ अथ तस्य तरोः स्कन्धे कपोतः सुचिरोषितः। भार्याविरहितस्तिष्ठन्विललाप सुदुः स्वितः ॥ १४२ ॥ वातवर्षो महानासीन चागच्छति मे प्रिया। तया विरहितं ह्येतच्छून्यमद्य गृहं मम ॥ १४३ ॥ पतित्रता पतिप्राणा पत्युः प्रियहिते रता । यस्य स्यादीहशी भार्या धन्यः स पुरुषो भुवि ॥ १४४ ॥

न गृहं गृहमित्याहुर्गृहिणी गृहमुच्यते। गृहं हि गृहिणीहीनमरण्यसदृशं मतम् ॥ १४५॥ पञ्जरस्था ततः श्रुत्वा भर्तुर्दुः सान्वितं वचः । कपोतिका ससंत्रष्टा वाक्यं चेदमथाह सा ॥ १४६ ॥ न सा स्रीत्यभिमन्तव्या यस्यां भर्ता न तुप्यति । 5 तुष्टे भर्तरि नारीणां तुष्टाः स्युः सर्वदेवताः ॥ १४७॥ दावामिना विद्ग्धेव सपुष्पस्तबका लता। भसीभवतु सा नारी यस्यां भर्ता न तुष्यति ॥ १४८॥ मितं ददाति हि पिता मितं भ्राता मितं सुतः। अमितस्य हि दातारं भर्तारं का न पूजयेत् ॥ १४९ ॥

10

पुनश्चात्रवीत्-

शृणुष्वावहितः कान्त यते वक्ष्याम्यहं हितम् । प्राणेरपि त्वया नित्यं संरक्ष्यः शरणागतः ॥ १५० ॥ एष शाकुनिकः शेते तवावासं समाश्रितः । शीतार्तश्च क्षुधार्तश्च पूजामसौ समाचर ॥ १५१ ॥

श्रुयते च।

15

यः सायमतिथिं प्राप्तं यथाशक्ति न पूजयेत्। तस्यासौ दुष्कृतं दत्त्वा सुकृतं चापकर्षति ॥ १५२ ॥ मा चास्मै त्वं कृथा द्वेषं बद्धानेनेति मत्प्रिया । स्वकृतेरेव बद्धाहं प्राक्तनैः कर्मबन्धनैः ॥ १५३ ॥ 20 दारिद्यरोगदुःखानि बन्धनव्यसनानि च। आत्मापराधवृक्षस्य फलान्येतानि देहिनाम् ॥ १५४॥ तसात्त्वं द्वेषमुत्सृज्य मह्रन्धनसमुद्भवम् । धर्मे मनः समाधाय पूजयेनं यथाविधि ॥ १५५ ॥ तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा धर्मयुक्तिसमन्वितम् । 25 उपगम्य ततोऽधृष्टः कपोतः प्राह लुब्धकम् ॥ १५६॥ भद्र सुखागतं तेऽस्तु ब्रुहि किं करवाणि ते। संतापश्च न कर्तव्यः स्वगृहे वर्तते भवान् ॥ १५७॥ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच विहङ्गमम्। कपोत खलु शीतं मे हिमत्राणं विधीयताम् ॥ १५८॥ 30

स गत्वाङ्गारकं नीत्वा पातयामास पावकम् । ततः शुष्केषु पर्णेषु तमाशु समदीपयत् ॥ १५९॥ सुसंदीप्तं ततः कृत्वा तमाह शरणागतम् । संतापयस्य विश्रब्धं स्वगात्राण्यत्र निर्भयः। न चास्ति विभवः कश्चित्राशये येन ते क्षुधम् ॥ १६० ॥ सहस्रं भरते कश्चिच्छतमन्यो दशापरः। मम त्वकृतपुण्यस्य क्षुद्रस्यात्मापि दुर्भरः ॥ १६१ ॥ एकस्याप्यतिथेरत्रं य प्रदातुं न शक्तिमान्। तस्यानेकपरिक्केशे गृहे किं वसतः फलम् ॥ १६२ ॥ तत्तथा साधयाम्येतच्छरीरं दुःखजीवितम्। 10 यथा भूयो न वक्ष्यामि नास्तीत्यर्थिसमागमे ॥ १६३॥ स निनिन्द किलात्मानं न तु तं छुब्धकं पुनः। उवाच तर्पयिष्ये त्वां मुहूर्तं प्रतिपालय ॥ १६४ ॥ एवमुक्त्वा स धर्मात्मा प्रहृष्टेनान्तरात्मना । तमामें संपरिकम्य प्रविवेश खवेशमवत् ॥ १६५॥ 15 ततस्तं छुब्धको हृष्ट्या कृपया पीडितो भृशम्। कपोतमझौ पतितं वाक्यमेतदभाषत ॥ १६६॥ यः करोति नरः पापं न तस्यात्मा ध्रुवं प्रियः । आत्मना हि कृतं पापमात्मनेव हि भुज्यते ॥ १६७ ॥ सोऽहं पापमतिश्चेव पापकर्मरतः सदा । 20 पतिप्यामि महाघोरे नरके नात्र संशयः ॥ १६८ ॥ नृनं मम नृशंसस्य प्रत्याद्शः सुद्रशितः। प्रयच्छता स्वमांसानि कपोतेन महात्मना ॥ १६९॥ अद्यप्रभृति देहं खं सर्वभोगविवर्जितम् । तोयं स्वरूपं यथा ग्रीष्मे शोषयिष्याम्यहं पुनः ॥ १७०॥ 25 र्शातवातातपसहः कृशाङ्गो मलिनस्तथा। उपवासैर्बहुविधेश्चरिप्ये धर्ममुत्तमम् ॥ १७१॥ ततो यप्टिं शलाकां च जालकं पञ्जरं तथा। बभञ्ज लुब्धको दीनां कपोतीं च मुमोच ताम् ॥ १७२ ॥

लुब्धकेन ततो मुक्ता दृष्ट्वामौ पतितं पतिम्। कपोती विल्लापार्ता शोकसंतप्तमानसा ॥ १७३॥ न कार्यमद्य मे नाथ जीवितेन त्वया विना। दीनायाः पतिहीनायाः किं नार्या जीविते फलम् ॥ १७४॥ मनोद्रपस्त्वहंकारः कुलपूजा च बन्धुषु। 5 दासभृत्यजनेष्वाज्ञा वैधव्येन प्रणस्यति ॥ १७५॥ एवं विलप्य बहुशः कृपणं भृशदुः विता । पतित्रता सुसंदीप्तं तमेवामिं विवेश सा ॥ १७६॥ ततो दिव्याम्बरधरा दिव्याभरणभूषिता । भर्तारं सा विमानस्थं ददर्श स्वं कपोतिका ॥ १७७॥ 10 सोऽपि दिन्यतनुर्भूत्वा यथार्थमिद्मन्नवीत् । अहो मामनुगच्छन्त्या कृतं साधु शुभे त्वया ॥ १७८॥ तिसः कोट्योऽर्धकोटी च यानि रोमाणि मानुषे। तावत्कालं वसेत्लर्गे भतीरं यानुगच्छति ॥ १७९॥ कपोतदेहः सूर्यास्ते प्रत्यहं सुखमन्वभूत्। 15 कपोतदेहवत्सासीत्पाकपुण्यप्रभवं हि तत् ॥ १८० ॥ हर्षाविष्टस्ततो व्याधो विवेश च वनं घनम् । प्राणिहिंसां परित्यज्य बहुनिर्वेदवान्भृशम् ॥ १८१ ॥ तत्र दावानलं दृष्टा विवेश विरताशयः। निर्दग्धकल्मषो भूत्वा खर्गसौख्यमवाप्तवान् ॥ १८२ ॥ 20 अतोऽहं ब्रवीमि- 'श्रूयते हि कपोतेन' इति । तच्छ्रत्वारिमर्दनो दीप्ताक्षं पृष्टवान्—'एवमवस्थिते किं भवान्म-न्यते ।' सोऽब्रवीत्—'देव, न हन्तव्य एवायम् । यतः । या ममोद्विजते नित्यं सा मामद्यावगूहते। प्रियकारक भद्रं ते यन्ममास्ति हरस्व तत् ॥ १८३ ॥

चौरेण चाप्युक्तम्—

हर्तन्यं ते न पश्यामि हर्तन्यं चेद्भविष्यति । पुनरप्यागमिष्यामि यदीयं नावगूहते' ॥ १८४ ॥ अरिमर्दनः पृष्टवान्—'का च नावगूहते, कश्चायं चौर इति 30 विस्तरतः श्रोतुमिच्छामि ।' दीप्ताक्षः कथयति—

अस्ति कसिंश्चिद्धिद्धि ने कामातुरो नाम वृद्धवणिक् । तेन च कामोपहतचेतसा मृतभार्येण काचिन्निर्धनवणिक्सुता प्रभूतं धनं दत्त्वो-द्वाहिता। अथ सा दुः स्वाभिभूता तं वृद्धवणिजं द्रष्टुमपि न शशाक। यक्तं चैतत्।

> श्वेतं पदं शिरसि यत्तु शिरोरुहाणां स्थानं परं परिभवस्य तदेव पुंसाम्। आरोपितास्थिशकलं परिहृत्य यान्ति चाण्डालकूपमिव दूरतरं तरुण्यः ॥ १८५ ॥

तथा च।

10

5

गात्रं संकुचितं गतिर्विगलिता दन्ताश्च नाशं गता दृष्टिर्भाम्यति रूपमप्युपहतं वक्तं च लालायते । वाक्यं नैव करोति बान्धवजनः पत्नी न गुश्रूषते चिक्कष्टं जरयाभिभूतपुरुषं पुत्रोऽप्यवज्ञायते ॥ १८६ ॥

अथ कदाचित्सा तेन सहैकशयने पराङ्मुखी यावतिष्ठति, तावद्गृहे 15 चौरः प्रविष्टः । सापि तं चौरं हृद्वा भयव्याकुलिता वृद्धमपि तं पतिं गाढं समालिलिङ्ग।सोऽपि विस्मयात्युलकाङ्कितसर्वगात्रश्चिन्तयामास— 'अहो, किमेषा मामद्यावगूहते।' यावन्निपुणतया पश्यति, तावद्गृह-कोणेकदेशे चौरं हट्टा व्यचिन्तयत्—'नृनमेषास्य भयान्मामालिङ्गति' इति ज्ञात्वा तं चौरमाह-

20

'या ममोद्विजते नित्यं सा ममाद्यावगूहते। प्रियकारक भद्रं ते यन्ममास्ति हरस्व तत्'॥ १८७॥ तच्छ्रत्वा चौरोऽप्याह—

> हर्तव्यं ते न पश्यामि हर्तव्यं चेद्भविष्यति । पुनरप्यागमिष्यामि यदीयं नावगृहते' ॥ १८८॥

25

तसाचौरस्याप्युपकारिणः श्रेयश्चिन्त्यते, किं पुनर्न शरणागतस्य । अपि चायं तैर्विपकृतोऽस्माकमेव पुष्टये भविष्यति तदीयरन्ध्रदर्शनाय चेति। अनेककारणेनायमवध्यः' इति ।

एतदाकण्यारिमर्दनोऽन्यं सचिवं वक्रनासं पपच्छ-'भद्र, सांप्र-तमेवंस्थिते किं कर्तव्यम् ।' सोऽत्रवीत्—'देव, अवध्योऽयम्। यतः। 30 शत्रवोऽपि हितायैव विवदन्तः परस्परम् । चौरेण जीवितं दत्तं राक्षसेन तु गोयुगम्' ॥ १८९ ॥ अरिमर्दनः प्राह—'कथमेतत् ।' वक्रनासः कथयति—

# कथा ९।

अस्ति कसिंश्चिद्धिष्ठाने दरिद्रो द्रोणनामा ब्राह्मणः प्रतिब्रहधनः सततं विशिष्टवस्नानुलेपनगन्धमाल्यालंकारताम्बूलादिभोगपरिवर्जितः प्रकृढकेशरमश्चनखरोमोपचितः शीतोष्णवातवर्षादिभिः परिशोषितश-रीरः । तस्य च कनापि यजमानेनानुकम्पया शिशुगोयुगं दत्तम् । ब्राह्मणेन च बालभावादारभ्य याचितघृततैलयवसादिभिः संवर्ध्य 10 सुपृष्टं कृतम् । तच दृष्ट्वा सहसैव कश्चिचौरश्चिन्तितवान् — 'अहमस्य ब्राह्मणस्य गोयुगमिद्मपहरिष्यामि ।' इति निश्चित्य निशायां बन्धन-पाशं गृहीत्वा यावत्प्रस्थितः तावदर्धमार्गे प्रविरलतीक्ष्णदन्तपङ्किरुन्नत-नासावंशः प्रकटरक्तान्तनयनोपचितस्रायुसंततिर्नतगात्रः शुष्ककपोलः सुहुतहुतवह पिङ्गल इमश्रुकेशशरीरः कश्चिदृष्टः । दृष्ट्वा च तं तीत्रभय-15 त्रस्तोऽपि चौरोऽब्रवीत्—'को भवान्' इति । स आह—'सत्यवच-नोऽहं ब्रह्मराक्षसः । भवानप्यात्मानं निवेदयतु ।' सोऽब्रवीत्—'अहं कृरकर्मा चौरः । दरिद्रब्राह्मणस्य गोयुगं हर्तुं प्रस्थितोऽस्मि ।' अथ जातप्रत्ययो राक्षसोऽब्रवीत्—'मद्र, षष्ठाह्वकालिकोऽहम्। अतस्तमेव ब्राह्मणमद्य भक्षयिष्यामि । तत्सुन्दरमिदम् । एककार्यावेवावाम् ।' 20 अथ तौ तत्र गत्वैकान्ते कालमन्वेषयन्तौ स्थितौ । प्रसुप्ते च ब्राह्मणे तद्भशणार्थं प्रस्थितं राक्षसं दृष्टा चौरोऽब्रवीत्—'भद्र, नैष न्यायः, यतो गोयुगे मयापहृते पश्चात्त्वमेनं ब्राह्मणं भक्षय ।' सोऽब्रवीत्— 'कदाचिदयं ब्राह्मणो गोशब्देन बुध्येत, तदानर्थकोऽयं ममारम्भः स्यात् ।' चौरोऽप्यत्रवीत्—'तवापि यदि भक्षणायोपस्थितस्यान्तर 25 एकोऽप्यन्तरायः स्यात् , तदाहमपि न शक्तोमि गोयुगमपहर्तुम् । अतः प्रथमं मयापहृते गोयुगे पश्चात्त्वया ब्राह्मणो भक्षयितव्यः ।' इत्थं

चाहमहमिकया तयोर्विवदतोः समुत्पन्ने द्वैधे प्रतिरववशाद्वाह्मणो

जजागार । अथ तं चौरोऽब्रवीत्—'ब्राह्मण, त्वामेवायं राक्षसो भक्ष-

यितुमिच्छति ।' इति । राक्षसोऽप्याह—'ब्राह्मण, चौरोऽयं गोयुगं तेऽपहर्तुमिच्छति ।' एवं श्रुत्वोत्थाय ब्राह्मणः सावधानो भूत्वेष्टदेवता-मन्नध्यानेनात्मानं राक्षसादुद्गूर्णलगुडेन चौराद्गोयुगं च ररक्ष । अतोऽहं ब्रवीमि—'शत्रवोऽपि हितायैव' इति ॥

अथ तस्य वचनमवधार्यारिमर्दनः पुनरिष प्राकारकर्णमपृच्छत्— 5 'कथय किमत्र मन्यते भवान् ।' सोऽब्रवीत्—'देव, अवध्य एवा-यम्, यतो रक्षितेनानेन कदाचित्परस्परिप्रतिया कालः सुखेन गच्छति। उक्तं च—

परस्परस्य मर्माणि ये न रक्षन्ति जन्तवः ।
त एव निधनं यान्ति वरुमीकोदरसर्पवत्' ॥ १९०॥ 10
अरिमर्दनोऽब्रवीत्—'कथमेतत् ।' प्राकारकर्णः कथयति—
कथा १०।

अस्ति कसिंश्चित्रगरे देवशक्तिनीम राजा। तस्य च पुत्रो जठर-वल्मीकाश्रयेणोरगेण प्रतिदिनं प्रत्यक्तं क्षीयते । अनेकोपचारैः सद्वैद्यैः सच्छास्रोपदिष्टौषधयुक्त्यापि चिकित्स्यमानो न स्वास्थ्यमाप्नोति। 15 अथासौ राजपुत्रो निर्वेदादेशान्तरं गतः कसिंश्चित्रगरे भिक्षाटनं कृत्वा महति देवालये कालं यापयति । अथ तत्र नगरे बलिनीम राजास्ते । तस्य च द्वे दुहितरौ यौवनस्थे तिष्ठतः । ते च प्रतिदिव-समादित्योदये पितुः पादान्तिकमागत्य नमस्कारं चक्रतुः। तत्र चैकात्रवीत्—'त्रिजयस महाराज, यस्य प्रसादात्सर्वे सुखं लभ्यते' 120 द्वितीया तु 'विहितं भुङ्क्ष्व महाराज' इति ब्रवीति । तच्छ्रत्वा पकुपितो राजाऽत्रवीत्—'भो मन्निन्, एनां दुष्टभाषिणीं कुमारिकां कस्यचिद्वैदेशिकस्य प्रयच्छ । येन निजविहितमियमेव भुङ्के । अथ 'तथा' इति प्रतिपद्यालपपरिवारा सा कुमारिका मन्निभिस्तस्य देवकु-लाश्रितराजपुत्रस्य प्रतिपादिता । सापि प्रहृष्टमानसा तं पतिं देवव-25 त्प्रतिपद्यादाय चान्यविषयं गता। ततः कसिंश्चिद्दरतरनगरप्रदेशे तडागतटे राजपुत्रमावासरक्षायै निरूप्य, स्वयं च घृततैललवणतण्ड-लादिकयनिमित्तं सपरिवारा गता । कृत्वा च क्रयविकयं यावदाग-च्छति तावत्स राजपुत्रो वल्मीकोपरि कृतमूर्था प्रसुप्तः । तस्य च मुखाद्भुजगः फणां निष्काम्य वायुमश्वाति । तत्रैव च वल्मीकेऽपरः ३० १५ पंचत०

सर्पो निष्कम्य तथैवासीत्। अथ तयोः परस्परदर्शनेन क्रोधसंर-क्तलोचनयोर्मध्याद्वलमीकस्थेन सर्पेणोक्तम्—'भो भो दुरात्मन्, कथं सुन्दरसर्वाङ्गं राजपुत्रमित्थं कदर्थयसि ।' मुखस्थोऽहिरब्रवीत्— 'भो भोः, त्वयापि दुरात्मनास्य वल्मीकस्य मध्ये कथमिदं दूषितं 5 हाटकपूर्ण कलशयुगलम् ।' इत्येवं परस्परस्य मर्माण्युद्धाटितवन्तौ । पुनर्वल्मीकस्थोऽहिरब्रवीत्—'भो दुरात्मन्, भेषजमिदं ते किं कोऽपि न जानाति, यज्जीर्णोत्कालितकञ्जिकाराजिकापानेन भवान्वि-नाशमुपयाति । अथोदरस्थोऽहिरब्रवीत्—'तवाप्येतद्भेषजं किं कश्चि-दपि न वेत्ति, यदुष्णतैलेन वा महोष्णोदकेन तव विनाशः स्यात्' 10 इति । एवं च सा राजकन्या विटपान्तरिता तयोः परस्परालापान्म-र्ममयानाकर्ण्य तथैवानुष्ठितवती । विधायाव्यक्तं नीरोगं भर्तारं निधिं च परममासाद्य खदेशाभिमुखं प्रायात् । पितृमातृखजनैः प्रति-पूजिता विहितोपभोगं प्राप्य सुखेनावस्थिता । अतोऽहं ब्रवीमि-'परस्परस्य मर्माणि' इति ॥ तच श्रुत्वा स्वयमरिमर्दनोऽप्येवं समर्थि-15 तवान् । तथा चानुष्ठितं दृष्ट्वान्तर्लीनं विहस्य रक्ताक्षः पुनरब्रवीत्-'कष्टम् । विनाशितोऽयं भवद्भिरन्यायेन खामी । उक्तं च-अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां तु विमानना । त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षं मरणं भयम् ॥ १९१ ॥

तथा च।

20 प्रत्यक्षेऽपि कृते पापे मूर्खः साम्ना प्रशाम्यति । रथकारः स्वकां भार्यो सजारां शिरसावहत् ॥ १९२ ॥ मब्रिणः प्राहुः—'कथमेतत् ।' रक्ताक्षः कथयति— कथा ११।

अस्ति कस्मिश्चिद्धिष्ठाने वीरधरो नाम रथकारः । तस्यास्ति भार्या 25 कामदिमनी । सा च पुंश्वली जनापवादसंयुक्ता । सोऽपि तस्याः परीक्षणार्थं व्यचिन्तयत्—'अथ मयास्याः परीक्षणं कर्तव्यम् । उक्तं

> यदि स्यात्पावकः शीतः प्रोप्णो वा शशलाञ्छनः। स्त्रीणां तदा सतीत्वं स्याद्यदि स्यादुर्जनो हितः ॥ १९३॥

जानामि चैनां लोकवचनादसतीम् । उक्तं च— यच्च वेदेषु शास्त्रेषु न दृष्टं न च संश्रुतम् ।

तत्सर्व वेत्ति लोकोऽयं यत्स्याद्भद्धाण्डमध्यगम्'॥ १९४॥
एवं संप्रधार्य भार्यामवोचत्—'प्रिये, प्रभातेऽहं प्रामान्तरं यास्यामि।
तत्र कतिचिद्दिनानि लगिष्यन्ति। तत्त्वया किमपि पाथेयं मम योग्यं इ
विधेयम्।' सापि तद्भचनं श्रुत्वा हर्षितचित्तौत्सुक्यात्सर्वकार्याणि
संत्यज्य सिद्धमन्नं वृतशर्कराप्रायमकरोत्। अथवा साध्विदमुच्यते—

दुर्दिवसे घनतिमिरे वर्षति जलदे महाटवीप्रमृतौ । पत्युर्विदेशगमने परमसुखं जघनचपलायाः ॥ १९५॥

अथासौ प्रत्यूष उत्थाय स्वगृहान्निर्गतः । सापि तं प्रस्थितं विज्ञाय 10 पहिसतबदनाङ्गसंस्कारं कुर्वाणा कथंचित्तं दिवसमत्यवाहयत्। अथ पूर्वपरिचितविदगृहे गत्वा तं प्रत्युक्तवती—'स दुरात्मा मे पति-र्प्यामान्तरं गतः । तत्त्वयासाद्वृहे प्रसुप्ते जने समागन्तव्यम् ।' तथा-नुष्ठिते स रथकारोऽरण्ये दिनमतिवाद्य प्रदोषे स्वगृहेऽपरद्वारेण प्रविश्य शय्याधस्तले निभृतो भूत्वा स्थितः। एतस्मिन्नन्तरे स देव-15 दत्तः समागत्य तत्र शरण उपविष्टः । तं दृष्ट्वा रोषाविष्टचित्तो रथ-कारो व्यचिन्तयत्—'किमेनमुत्थाय हन्मि, अथवा हेलयैव प्रसुप्ती द्वावप्येतौ व्यापादयामि । परं पर्यामि तावदस्याश्चेष्टितम् । शृणो-मि चानेन सहालापान्।' अत्रान्तरे सा गृहद्वारं निभृतं पिधाय शयनतलमारूढा । अथ तस्यास्तत्रारोहन्त्या रथकारशरीरे पादो विल-20 मः । ततः सा व्यचिन्तयत्—'नूनमेतेन दुरात्मना रथकारेण मत्प-रीक्षणार्थं भाव्यम् । ततः स्त्रीचरित्रविज्ञानं किमपि करोमि ।' एवं तस्याश्चिन्तयन्त्याः स देवदत्तः स्पर्शोत्सुको बभूव । अथ तया कृता-अलिपुटयाभिहितम्—'भो महानुभाव, न मे शरीरं त्वया स्पर्शनी-यम्, यतोऽहं पतित्रता महासती च। न चेच्छापं दत्त्वा त्वां भसा-25 सात्करिप्यामि । स आह—'यद्येवं तर्हि त्वया किमहमाहूतः।' साऽब्रवीत्—'भोः शृणुप्वैकायमनाः । अहमद्य प्रत्यूषे देवतादर्शनार्थ वण्डिकायतनं गता । तत्राकसात्खे वाणी संजाता—'पुत्रि, किं क-

ोमि । भक्तासि मे त्वम् । परं षण्मासाभ्यन्तरे विधिनियोगाद्विधवा

भविष्यसि'। ततो मयाभिहितम्—'भगवति, यथा त्वमापदं वेत्सि, तथा तत्प्रतीकारमपि जानासि। तदिस्त कश्चिदुपायो येन मे पितः शत-संवत्सरजीवी भवति'। ततस्त्रयाभिहितम्—'वत्से, सन्निप नास्ति, यतस्त्रवायत्तः स प्रतीकारः'। तच्छुत्वा मयाभिहितम्—'देवि, यदि

5 तन्मम प्राणिभवति तदादेशय येन करोमि'। अथ देव्याभिहितम्— 'यद्यद्यदिने परपुरुषेण सहैकस्मिञ्छयने समारुह्यालिङ्गनं करोपि, तत्तव भर्तृसक्तोऽपमृत्युस्तस्य संचरति । भर्तापि पुनर्वपंशतं जीवति । तेन त्वं मयाभ्यर्थितः । तद्यत्किंचित्कर्तुमनास्तत्कुरुप्व । न हि देवतावच-नमन्यथा भविष्यतीति निश्चयः।' ततोऽन्तर्हासविकासमुखः स तदु-

10 चितमाचचार । सोऽपि रथकारो मूर्वस्तस्यास्तद्वचनमाकण्य पुलकाङ्कित-तनुः शय्याधस्तलानिष्कम्य तामुवाच—'साधु पतित्रते, साधु कुलन-न्दिनि, अहं दुर्जनवचनशङ्कितहृदयस्त्वत्परीक्षानिमित्तं ग्रामान्तरच्याजं कृत्वात्र खट्वाधस्तले निभृतं लीनः । तदेहि । आलिङ्गय माम् । त्वं स्वभर्तृभक्तानां मुख्या नारीणाम्, यदेवं ब्रह्मव्रतं परसङ्गेऽपि पालितवती ।

15 यदायुर्रेद्धिकृतेऽपमृत्युविनाशार्थं च त्वमेवं कृतवती ।' तामेवमुक्त्वा सस्तेहमालिङ्गितवान् । स्वस्कन्धे तामारोप्य तमिप देवदत्तमुवाच—'भो महानुभाव, मत्पुण्येस्त्विमहागतः । त्वत्प्रसादान्मया प्राप्तं वर्षश-तप्रमाणमायुः । तत्त्वमिप मामालिङ्ग्य मत्स्कन्धे समारोह ।' इति जल्पन्निच्छन्तमिप देवदत्तमालिङ्ग्य बलात्स्वकीयस्कन्ध आरोपि-

20 तवान् । ततश्च नृत्यं कृत्वा 'हे ब्रह्मत्रतधराणां धुरीण, त्वयापि मय्युपकृतम्' इत्याद्युक्त्वा स्कन्धादुत्तार्य यत्र यत्र स्वजनगृह-द्वारादिषु बश्राम, तत्र तत्र तयोरुभयोरपि तद्गुणवर्णनमकरोत् । अतोऽहं ब्रवीमि—'प्रत्यक्षेऽपि कृते पापे' इति ॥ तत्सर्वधा मूलो-त्वाता वयं विनष्टाः साः । सुष्ठु खिलवदमुच्यते—

25 मित्ररूपा हि रिपवः संभाव्यन्ते विचक्षणैः । ये हितं वाक्यमुत्सुज्य विपरीतोपसेविनः ॥ १९६॥ तथा च ।

सन्तोऽप्यर्था विनश्यन्ति देशकालविरोधिनः । अपाज्ञान्मन्निणः प्राप्य तमः सूर्योदये यथा' ॥ १९७॥ 30 ततस्तद्वचोऽनादृत्य सर्वे ते स्थिरजीविनमुत्क्षिप्य स्वदुर्गमानेतुमार्व्धाः। अथानीयमानः स्थिर जीव्याह—'देव, अद्याकिंचित्करेणैतदवस्थेन किं मयोपसंगृहीतेन, यत्कारणिमच्छामि दीप्तं विह्नमनुप्रवेष्टुम् । तद्रहिस मामिप्त्रदानेन समुद्धर्तुम् ।' अथ रक्ताक्षस्तस्यान्तर्गतभावं ज्ञात्वात्रवीत्—'किमर्थमिप्तिपतनिमच्छिसि ।' सोऽब्रवीत्—'अहं तावद्युप्मदर्थ इमामापदं मेघवर्णेन प्रापितः । तदिच्छामि तेषां वैरया-5 तनार्थमुल्द्रकत्व'मिति । तच्च श्रुत्वा राजनीतिकुरालो रक्ताक्षः प्राह—'भद्र, कुटिलस्त्वं कृतवचनचतुरश्च । तत्त्वमुल्द्रकयोनिगतोऽपि स्वकी-यामेव वायसयोनिं बहु मन्यसे । श्रूयते चैतदाख्यानकम्—

सूर्यं भर्तारमुत्सुज्य पर्जन्यं मारुतं गिरिम् । स्वजातिं मूषिका प्राप्ता स्वजातिर्दुरतिक्रमा' ॥ १९८॥ 10 मन्निणः प्रोचुः—'कथमेतत् ।' रक्ताक्षः कथयति—

# कथा १२।

अस्ति विषमशिलातलस्खिलताम्बुनिर्घोषश्रवणसंत्रस्तमत्स्यपरिवर्तनसंजनितश्चेतफेनशबलतरङ्गाया गङ्गायास्तटे जपनियमतपःस्वाध्यायोपवासयोगिकयानुष्ठानपरायणैः परिपूतपरिमितजलिज्ञ्छक्षुभिः कन्दम्- 15
लफलशैवलाभ्यवहारकद्धितशरीरैर्वल्कलक्षतकौपीनमात्रप्रच्छादनैस्तपस्विभिराकीणमाश्रमपदम् । तत्र याज्ञवल्क्यो नाम कुलपितरासीत् ।
तस्य जाह्वव्यां खात्वोपस्प्रष्टुमारब्धस्य करतले श्येनमुखात्परिश्रष्टा
मूषिका पतिता । तां दृष्ट्वा न्यग्रोधपत्रेऽवस्थाप्य पुनः खात्वोपस्पृश्य
च प्रायश्चित्तादिक्रियां कृत्वा च मूषिकां तां स्वतपोबलेन कन्यकां 20
कृत्वा समादाय स्वाश्रममानिनाय । अनपत्यां च जायामाह—'भद्रे,
गृह्यतामियं तव दुहितोत्पन्ना प्रयलेन संवर्धनीया' इति । ततस्तया
संवर्धिता लालिता पालिता च यावह्वादशवर्षा संजज्ञे । अथ विवाहयोग्यां तां दृष्ट्वा भर्तारमेव जायोवाच—'भो भर्तः, किमिदं नावबुच्यासे यथास्याः स्वदुहितुर्विवाहसमयातिक्रमो भवति ।' असावाह— 25
'साध्कम् । उक्तं च—

स्त्रियः पूर्व सुरेर्भुक्ताः सोमगन्धर्वविह्निः । भुञ्जते मानुषाः पश्चात्तसाद्दोषो न विद्यते ॥ १९९ ॥ सोमम्तासां ददौ शौचं गन्धर्वाः शिक्षितां गिरम् । पावकः सर्वमेध्यत्वं तस्मान्निष्करुमषाः स्त्रियः ॥ २०० ॥ असंप्राप्तरजा गौरी प्राप्त रजिस रोहिणी ।
अव्यञ्जना भवेत्कन्या कुचहीना च निमका ॥ २०१ ॥
व्यञ्जनैस्तु समुत्पन्नैः सोमो भुद्गे हि कन्यकाम् ।
पयोधराभ्यां गन्धर्वा रजस्यिमः प्रतिष्ठितः ॥ २०२ ॥
तस्माद्विवाहयेत्कन्यां यावन्नर्तुमती भवेत् ।
विवाहश्चाष्टवर्षायाः कन्यायास्तु प्रशस्यते ॥ २०३ ॥
व्यञ्जनं हन्ति वै पूर्वं परं चैव पयोधरौ ।
रितिरिष्टांस्तथा लोकान्हन्याच पितरं रजः ॥ २०४ ॥
ऋतुमत्यां तु तिष्ठन्त्यां स्वेच्छादानं विधीयते ।
तस्मादुद्वाहयेन्नमां मनुः स्वायंभुवोऽन्नवीत् ॥ २०५ ॥
पितृवेश्वमनि या कन्या रजः पश्यत्यसंस्कृता ।
अविवाह्या तु सा कन्या जघन्या वृष्की स्मृता ॥ २०६ ॥
श्रेष्ठभ्यः सहशेभ्यश्च जघन्येभ्यो रजस्वला ।
पित्रा देया विनिश्चित्य यतो दोषो न विद्यते ॥ २०७ ॥

15 अतोऽहमेनां सहशाय प्रयच्छामि, नान्यसौ । उक्तं च— ययोरेव समं वित्तं ययोरेव समं कुलम् । तयोर्विवाहः सख्यं च न तु पुष्टविपुष्टयोः ॥ २०८॥

तथा च।

20

कुलं च शीलं च सनाथता च विद्या च विद्यां च वपुर्वयश्च ।

एतान्गुणान्सप्त विचिन्त्य देया

कन्या बुधैः शेषमचिन्तनीयम् ॥ २०९॥

तद्यचस्या रोचते तदा भगवन्तमादित्यमाहूय तस्मै प्रयच्छामि'।
सा प्राह—'इह को दोषः। कियतामेतत्।' अथ मुनिना रविराहृतः
25 वेदमन्नामन्नणप्रभावात्तत्थणादेवाभ्युपगम्यादित्यः प्रोवाच—'भगवन्,
किमहमाहृतः।' सोऽन्नवीत्—'एषा मदीया कन्यका तिष्ठति।
यद्येषा त्वां वृणोति तद्युद्वहस्व' इति। एवमुक्त्वा स्वदुहितरमुवाच—'पुत्रि, किं तव रोचत एष भगवांश्ले छोक्यदीपको भानुः।' पुत्रिकान्नवीत्—'तात, अतिदहनात्मकोऽयम्। नाहमेनमभिल्यामि। तद-

सादन्यः प्रकृष्टतरः कश्चिदाह्यताम् ।' अथ तत्यास्तद्वचनं श्रुत्वा मुनिर्भास्करमुवाच — 'भगवन् , त्वतोऽप्यधिकोऽस्ति कश्चित् ।' भास्करः प्राह—'अस्ति मत्तोऽप्यधिको मेघो येनाच्छादितोऽहमदृश्यो भवामि ।' अथ मुनिना मेघमप्याह्य कन्याभिहिता—'पुत्रिके, असी त्वां प्रयच्छामि ।' सा प्राह—'क्रप्णवर्णोऽयं जडात्मा च ।5 तद्साद्न्यस्य प्रधानस्य कस्यचिन्मां प्रयच्छ ।' अथ मुनिना मेघो-ऽपि पृष्टः—'भो भो मेघ, त्वत्तोऽप्यधिकोऽस्ति कश्चित्।' मेघे-नोक्तम्—'मत्तोऽप्यधिकोऽस्ति वायुः । वायुना हतोऽहं सहस्रधा यामि ।' तच्छुत्वा मुनिना वायुराहृतः । आह च-'पुत्रिके, किमेष वायुस्ते विवाहायोत्तमः प्रतिभाति ।' सात्रवीत्—'तात, अति-10 चपलोऽयम् । तदसादप्यधिकः कश्चिदानीयताम् ।' मुनिराह— 'वायो, त्वत्तोऽप्यधिकोऽस्ति कश्चित् ।' पवनेनोक्तम्—'मत्तोऽप्यधि-कोऽस्ति पर्वतो येन संस्तभ्य बलवानप्यहं घ्रिये। अथ मुनिः पर्व-तमाह्य कन्यामुवाच-- 'पुत्रिके, त्वामसौ प्रयच्छामि ।' सा प्राह-'तात, कठिनात्मकोऽयं स्तब्धधा तद्न्यसौ देहि माम्।' मुनिना 15 पर्वतः पृष्टः — 'भोः पर्वतराज, त्वत्तोऽप्यधिकोऽस्ति कश्चित् ।' गिरि-णोक्तम्—'मत्तोऽप्यधिकाः सन्ति मुषिका ये मच्छरीरं बलाद्विदा-रयन्ति ।' ततो मुनिर्मूषिकमाहूय तस्या अदर्शयत् । आह च-'पुत्रिके, त्यामसौ प्रयच्छामि । किमेष प्रतिभाति ते मृषिकराजः ।' सापि तं दृष्ट्वा स्वजातीय एष इति मन्यमाना पुलकोद्भृषितशरीरो-20 वाच-'तात, मां मूिषकां कृत्वासी प्रयच्छ । येन खजातिविहितं गृहधर्ममनुतिष्ठामि ।' ततः सोऽपि स्वतपोबलेन तां मूषिकां कृत्वा तस्मै प्रादात् । अतोऽहं ब्रवीमि—'सूर्यं भर्तारमुत्सुज्य' इति ॥ अथ रक्ताक्षवचनमनादृत्य तैः स्ववंशिवनाशाय स स्वदुर्गमुपनीतः । नीय-मानश्चान्तर्लीनमबहस्य स्थिरजीवी व्यचिन्तयत्— 25

'हन्यतामिति येनोक्तं स्वामिनो हितवादिना । स एवैकोऽत्र सर्वेषां नीतिशास्त्रार्थतत्त्ववित् ॥ २१० ॥ तद्यदि तस्य वचनमकरिप्यन्नेते, ततो न स्वल्पोऽप्यनर्थोऽभविष्यदेते-पाम् । अथ दुर्गद्वारं प्राप्यारिमर्दनोऽब्रवीत्—'भो भोः, हितैषि- णोऽस्य स्थिरजीविनो यथासमीहितं स्थानं प्रयच्छत ।' तच श्रुत्वा स्थिरजीवी व्यचिन्तयत्—'मया तावदेतेषां वधोपायश्चिन्तनीयः, स मया मध्यस्थेन न साध्यते । यतो मदीयमिङ्गितादिकं विचारयन्त-स्तेऽपि सावधाना भविष्यन्ति । तहुर्गद्वारमधिश्रितोऽभिप्नेतं साधयामि ।' इति निश्चित्योद्धकपतिमाह—'देव, युक्तमिदं यत्स्वामिना प्रोक्तम् । परमहमपि नीतिज्ञस्तेऽहितश्च । यद्यप्यनुरक्तः ग्रुचिस्तथापि दुर्गमध्ये आवासो नार्हः । तदहमत्रेव दुर्गद्वारस्थः प्रत्यहं भवत्पादपद्मरजःपविन्त्रीकृततनुः सेवां करिष्यामि ।' 'तथा' इति प्रतिपन्ने प्रतिदिनमुद्ध-कपतिसेवकास्ते प्रकाममाहारं कृत्वोद्धकराजादेशात्पकृष्टमांसाहारं । स्थिरजीविने प्रयच्छन्ति । अथ कतिपयरेवाहोभिर्मयूर इव स बलवानसंवृत्तः । अथ रक्ताक्षः स्थिरजीविनं पोष्यमाणं दृष्ट्वा सविस्मयो मन्निजनं राजानं च प्रत्याह—'अहो, मूर्खोऽयं मन्निजनो भवांश्चेत्येवमहमवगच्छामि । उक्तं च—

पूर्वं तावदहं मूर्खो द्वितीयः पाशबन्धकः ।

15 ततो राजा च मन्नी च सर्वं वै मूर्खमण्डलम्' ॥ २११ ॥

ते प्राहुः—'कथमेतत् ।' रक्ताक्षः कथयति—

# कथा १३।

अस्ति किसंश्चित्पर्वतेकदेशे महान्वृक्षः। तत्र च सिन्धुकनामा कोऽपि पक्षी प्रतिवसति सा । तस्य पुरीषे सुवर्णमृत्पद्यते। अथ 20 कदाचित्तमृद्दिश्य व्याधः कोऽपि समाययौ। सच पक्षी तद्यत एव पुरीष्मृत्ससर्ज। अथ पातसमकालमेव तत्सुवर्णीभृतं दृष्ट्वा व्याधो विस्मयमगम्त्—'अहो, मम शिशुकालादारभ्य शकुनिबन्धव्यसनिनोऽशीतिवर्षाणि समभूवन्। न च कदाचिदपि पक्षिपुरीषे सुवर्णं दृष्टम्।' इति विचिन्त्य तत्र वृक्षे पाशं बबन्ध। अथासावपि पक्षी मूर्वस्तत्रैव विश्व- शक्ति यथापूर्वमुपविष्टः। तत्कालमेव पाशेन बद्धः। व्याधस्तु तं पाशादुनमुच्य पञ्चरके संस्थाप्य निजावासं नीतवान्। अथ चिन्तयामास—'किमनेन सापायेन पक्षिणाहं करिष्यामि। यदि कदाचित्वेत्यमुमीदृशं ज्ञात्वा राज्ञे निवेदयिष्यति, तन्नूनं प्राणसंशयो मे भवेत्। अतः स्वयमेव पक्षिणं राज्ञे निवेदयामि।' इति विचार्य तथै-

वानुष्ठितवान् । अथ राजापि तं पक्षिणं दृष्ट्वा विकसितनयनवदनकमलः परां तृष्टिमुपागतः । प्राह चैवम्—'हंहो रक्षापुरुषाः, एनं
पक्षिणं यत्नेन रक्षत । अञ्चनपानादिकं चास्य यथेच्छं प्रयच्छत ।'
अथ मित्रणाभिहितम्—'किमनेनाश्रद्धेयव्याधवचनप्रत्ययमात्रपरिगृहीतेनाण्डजेन । किं कदाचित्पिक्षपुरीषे सुवर्णं संभवित । तन्मुच्यतां ।
पञ्जरवन्धनादयं पक्षी ।' इति मित्रवचनादाञ्चा मोचितोऽसो पक्ष्युत्रतद्वारतोरणे समुपविश्य सुवर्णमयीं विष्ठां विधाय 'पूर्वं तावदहं
मूर्खः' इति श्लोकं पिटत्वा यथासुखमाकाशमार्गेण प्रायात् । अतोऽहं
ब्रवीमि—'पूर्वं तावदहं मूर्खः' इति ॥ अथ ते पुनरिप प्रतिकूलदैवतया हितमिप रक्ताक्षवचनमनादृत्य भूयस्तं प्रभूतमांसादिविविधा-10
हारेण पोषयामासुः । अथ रक्ताक्षः स्ववर्गमाहूय रहः प्रोवाच—
'अहो, एतावदेवासमद्भूपतेः कुशलं दुर्गं च । तदुपदिष्टं मया
यत्कुलकमागतः सचिवोऽभिधते । तद्वयमन्यत्पर्वतदुर्गं संप्रति
समाश्रयामः । उक्तं च यतः—

अनागतं यः कुरुते स शोभते

स शोच्यते यो न करोत्यनागतम् ।
वनेऽत्र संस्थस्य समागता जरा
बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता' ॥ २१२ ॥
ते प्रोचुः—'कथमेतत् ।' रक्ताक्षः कथयति—

कथा १४।

20

15

किसिश्चिद्वनोद्देशे खरनखरो नाम सिंहः प्रतिवसित सा। स कदाचिदितश्चेतश्च परिश्रमन्श्चत्क्षामकण्ठो न किंचिदिप सत्त्वमा-ससाद। ततश्चास्तमनसमये महतीं गिरिगुहामासाद्य प्रविष्टश्चिन्त-यामास—'नूनमेतस्यां गुहायां रात्रो केनापि सत्त्वेनागन्तव्यम्। तन्निभृतो भृत्वा तिष्ठामि। एतस्मिन्नन्तरे तत्स्वामी दिधपुच्छो नाम 25. श्वगालः समायातः। स च यावत्पश्यित, तावित्सहपदपद्धतिर्गुहायां प्रविष्टा न च निष्क्रमणं गता। ततश्चाचिन्तयत्—'अहो, विनष्टोऽस्मि।' नूनमस्यामन्तर्गतेन सिंहेन भाव्यम्। तिकं करोमि। कथं ज्ञास्यामि।' एवं विचिन्त्य द्वारस्थः फूत्कर्तुमार्श्वः—'अहो बिल, अहो बिल' इत्युक्तवा तृष्णींभूय भूयोऽपि तथैव प्रत्यभा-षत—'भोः, किं न सारिस यन्मया त्वया सह समयः कृतोऽस्ति । यन्मया बाह्यात्समागतेन त्वं वक्तव्यः । त्वया चाहमाकारणीय इति । तद्यदि मां नाह्वयसि ततोऽहं द्वितीयं बिलं यास्यामि ।' अथ तच्छुत्वा 5 सिंहश्चिन्तितवान्—'नूनमेषा गुहास्य समागतस्य सदा समाह्वानं करोति । परमद्य मद्भयान्न किंचिद्भूते । अथवा साध्विद्मुच्यते—

भयसंत्रस्तमनसां हस्तपादादिकाः क्रियाः ।

प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्चाधिको भवेत् ॥ २१३ ॥

तदहमस्याह्वानं करोमि येन तदनुसारेण प्रविष्टोऽयं मे भोज्यतां 10 यास्यति ।' एवं संप्रधार्य सिंहस्तस्याह्वानमकरोत् । अथ सिंहशब्देन सा गुहा प्रतिरवसंपूर्णान्यानिष दूरस्थानरण्यजीवांस्नासयामास । शृगालोऽपि पलायमान इमं स्रोकमपठत्—

> 'अनागतं यः कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्यनागतम्।

15 वनेऽत्र संस्थस्य समागता जरा

बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता ॥ २१४ ॥ तदेवं मत्वा युष्माभिर्मया सह गन्तव्यम्' इति । एवमभिधायात्मानु-यायिपरिवारानुगतो दूरदेशान्तरं रक्ताक्षो जगाम ।

अथ रक्ताक्षे गते स्थिरजीव्यतिहृष्टमना व्यचिन्तयत्—'अहो, 20 कल्याणमस्माकमुपस्थितं यद्रक्ताक्षो गतः । यतः स दीर्घदर्शी । एते च मूढमनसः । ततो मम सुखघात्याः संजाताः । उक्तं च यतः— न दीर्घदर्शिनो यस्य मन्निणः स्युर्महीपतेः ।

क्रमायाता ध्रुवं तस्य न चिरात्स्यात्परिक्षयः ॥ २१५ ॥ अथवा साध्विदमुच्यते—

25 मब्रिरूपा हि रिपवः संभाव्यन्ते विचक्षणैः ।
ये सन्तं नयमुत्सुज्य सेवन्ते प्रतिलोमतः'॥ २१६॥
एवं विचिन्त्य स्वकुलाय एकैकां वनकाष्ठिकां गुहादीपनार्थं दिने
दिने प्रक्षिपति । न च ते मूर्बा उल्लका विजानन्ति, यदेष कुलायमसाद्दाहाय वृद्धिं नयति । अथवा साध्विदमुच्यते—

25

अमित्रं कुरुते मित्रं मित्रं द्विष्ट हिनस्ति च ।

शुभं वेत्त्यशुभं पापं भद्रं दैवहतो नरः ॥ २१७ ॥

अथ कुळायव्याजेन दुर्गद्वारे कृते काष्ठनिचये संजाते सूर्योदयेऽन्धतां प्राप्तेषून्द्रकेषु सत्सु स्थिरजीवी शींघ्रं गत्वा मेधवर्णमाह—'स्वामिन्, दाहसाध्या कृता रिपुगुहा । तत्सपरिवारः समेत्यैकैकां वनकाष्ठिकां ठ ज्वळन्तीं गृहीत्वा गृहाद्वारेऽस्मत्कुळाये प्रक्षिप, येन सर्वे शत्रवः कुम्भीपाकनरकप्रायेण दुःखेन म्रियन्ते ।' तच्छुत्वा प्रहृष्टो मेधवर्ण आह—'तात, कथयात्मवृत्तान्तम् । चिराद् हष्टोऽसि ।' स आह—'वत्स, नायं कथनस्य काळः । यतः कदाचित्तस्य रिपोः कश्चित्पर्णणिधिममेहागमनं निवेदियिष्यति, तज्ज्ञानादन्धोऽन्यत्रापसरणं करि-10 प्यति । तत्त्वर्यताम् । उक्तं च—

शीष्रकृत्येषु कार्येषु विलम्बयति यो नरः। तत्कृत्यं देवतास्तस्य कोपाद्विन्नन्त्यसंशयम्॥ २१८॥ तथा च।

यस्य यस्य हि कार्यस्य फिलतस्य विशेषतः । क्षिप्रमिकयमाणस्य कालः पिबति तद्रसम् ॥ २१९ ॥ तद्रुहायामायातस्य ते हतशत्रोः सर्वं सविस्तरं निर्धाकुलतया कथिय-प्यामि ।' अथासौ तद्वचनमाकण्यं सपरिजन एकैकां ज्वलन्तीं वनका-

ष्ठिकां चक्ष्वप्रेण गृहीत्वा तद्वहाद्वारं प्राप्य स्थिरजीविकुलाये प्राक्षि-पत्। ततः सर्वे ते दिवान्धा रक्ताक्षवाक्यानि स्मरन्तो द्वारस्यावृतत्वादिनः-20 सरन्तो गुहामध्ये कुम्भीपाकन्यायमापत्रा मृताश्च। एवं शत्रूत्तिःशे-षतां नीत्वा भूयोऽपि मेघवर्णस्तदेव न्यप्रोधपादपदुर्गं जगाम। ततः

सिंहासनस्थो भ्त्वा सभामध्ये प्रमुदितमनाः स्थिरजीविनमप्टच्छत्— 'तात, कथं त्वया शत्रुमध्ये गतेनैतावत्कालो नीतः। तदत्र कौतुक-

मसाकं वर्तते । तत्कथ्यताम् । उक्तं च यतः—

वरमझौ प्रदीते तु प्रपातः पुण्यकर्मणाम् ।
न चारिजनसंसर्गो मुहूर्तमिष सेवितः' ॥ २२०॥
तदाकण्यं स्थिरजीव्याह—'भद्र, आगामिफलवाञ्छया कष्टमिष
सेवको न जानाति । उक्तं च यतः—

30

उपनतभयेथीं यो मार्गा हितार्थकरो भवे-तस स निपुणया वृद्धा सेव्यो महान्क्रपणोऽपि वा । करिकरनिभौ ज्याघाताङ्कौ महार्थविशारदौ रचितवलयैः स्त्रीवद्धद्धौ करौ हि किरीटिना ॥ २२१ ॥ शक्तेनापि सदा नरेन्द्रविदुषा कालान्तरापेक्षिणा वस्तव्यं खलु वाक्यवज्रविषमे क्षुद्रेऽपि पापे जने । दवींव्यय्रकरेण धूममलिनेनायासयुक्तेन च

द्वीं व्ययमकरेण धूममिलनेनायासयुक्तेन च भीमेनातिबलेन मत्स्यभवने किं नोषितं सूद्वत् ॥ २२२ ॥

यहा तहा विषमपतितं साधु वा गर्हितं वा

कालापेक्षी हृदयनिहितं बुद्धिमान्कर्म कुर्यात् । किं गाण्डीवस्फुरदुरुघनास्फालनकूरपाणि-र्नासील्लीलानटनविलसन्मेखली सन्यसाची ॥ २२३॥

सिद्धिं प्रार्थयता जनेन विदुषा तेजो निगृह्य स्वकं सत्त्वोत्साहवतापि दैवविधिषु स्थैर्यं प्रकार्यं क्रमात् ।

15 देवेन्द्रद्रविणेश्वरान्तकसमैरप्यन्वितो आतृभिः

किं क्रिष्टः सुचिरं त्रिदण्डमवहच्छ्रीमात्र धर्मात्मजः ॥२२४॥ रूपाभिजनसंपन्नो कुन्तीपुत्रो बलान्वितो । गोकर्मरक्षाव्यापारे विराटप्रेप्यतां गतौ ॥ २२५॥ रूपेणाप्रतिमेन यौवनगुणैः श्रेष्ठे कुले जन्मना

20 कान्त्या श्रीरिव यात्र सापि विदशा कालकमादागता। सैरन्ध्रीति सगर्वितं युवतिभिः साक्षेपमज्ञातया

द्रौपद्या ननु मत्स्यराजभवने घृष्टं न किं चन्दनम्' ॥२२६॥
मेघवर्ण आह — 'तात, असिधाराव्रतमिदं मन्ये यदिरणा सह
संवासः ।' सोऽब्रवीत्— 'देव, एवमेतत् । परं न तादृष्ट्यसमागमः
25 कापि मया दृष्टः । न च महाप्रज्ञमनेकशास्त्रेप्वप्रतिमबुद्धिं रक्ताक्षं
विना धीमान् । यत्कारणं तेन मदीयं यथास्थितं चित्तं ज्ञातम् ।
ये पुनरन्ये मित्रणस्ते महामूर्या मित्रमात्रव्यपदेशोपजीविनोऽतत्त्वकुशला यैरिदमपि न ज्ञातम् । यतः ।

अरितोऽभ्यागतो भृत्यो दुष्टस्तत्सङ्गतत्परः । अपसर्प्य स धर्मत्वानित्योद्वेगी च दूषितः ॥ २२७॥

20

आसने शयने याने पानभोजनवस्तुषु ।

दष्टादष्टप्रमचेषु प्रहरन्त्यरयोऽरिषु ॥ २२८ ॥

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन त्रिवर्गनिलयं बुधः ।

आत्मानमाहतो रक्षेत्प्रमादाद्धि विनश्यति ॥ २२९ ॥

साधु चेदमुच्यते—

संतापयन्ति कमपथ्यभुजं न रोगा दुर्मन्निणं कमुपयान्ति न नीतिदोषाः । कं श्रीने दर्पयति कं न निहन्ति मृत्युः

कं स्त्रीकृता न विषयाः परिपीडयन्ति ॥ २३० ॥ छुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री

नष्टिकियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः । विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौरूयं

राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य ॥ २३१ ॥ तद्राजन्, असिधारात्रतं मयाचरितमरिसंसर्गादिति यद्भवतोक्तम्, तन्भया साक्षादेवानुभूतम् । उक्तं च—

अपमानं पुरस्कृत्य मानं कृत्वा तु पृष्ठतः । स्वार्थमभ्युद्धरेत्प्राज्ञः स्वार्थभ्रंशो हि मूर्खता ॥ २३२ ॥ स्कन्धेनापि वहेच्छत्रं कालमासाद्य बुद्धिमान् । महता कृष्णसर्पण मण्डूका बहवो हताः' ॥ २३३ ॥ मेघवणे आह—'कथमेतत्।' स्थिरजीवी कथयति—

#### कथा १५।

अस्ति वरुणादिसमीप एकस्मिन्प्रदेशे परिणतवया मन्दिविषो नाम कृष्णसर्पः । स एवं चित्ते संचिन्तितवान्—'कथं नाम मया सुखो-पायवृत्त्या वर्तितव्यम्' इति । ततो बहुमण्डूकं हृदमुपगम्य धृतिपरी-तिमिवात्मानं दर्शितवान् । अथ तथा स्थिते तस्मिन्नुदकप्रान्तगतेनैकेन 25 मण्डूकेन पृष्टः—'माम, किमद्य यथापूर्वमाहारार्थं न विहरसि ।' सोऽव्रवीत्—'भद्र, कुतो मे मन्दभाग्यस्याहाराभिलाषः । यत्कारण-मद्य रात्री प्रदोष एव मयाहारार्थं विहरमाणेन दृष्ट एको मण्डूकः । तद्रहणार्थं मया क्रमः सिज्जतः । सोऽपि मां दृष्ट्या मृत्युभयेन स्वाध्या-१६ पंचतः

यप्रसक्तानां ब्राह्मणानामन्तरमपक्रान्तो न विभावितो मया कापि गतः। तत्सदृशमोहितचित्तेन मया कस्यचिद्राह्मणस्य सूनोर्द्रदत्रठजलान्तः-स्थोऽङ्गुष्ठो दष्टः । ततोऽसौ सपदि पञ्चत्वमुपागतः । अथ तस्य पित्रा दुः खितेनाहं शप्तः । यथा-'दुरात्मन्, त्वया निरपराधो मत्युतो इदृष्टः । तद्नेन दोषेण त्वं मण्डूकानां वाहनं भविष्यसि । तत्त्रसाद-लब्धजीविकया वर्तिप्यसे' इति । ततोऽहं युष्माकं वाहनार्थमागतो-ऽसि । तेन च सर्वमण्डूकानामिदमावेदितम् । ततस्तैः प्रहृपमनोभिः सर्वेरेव गत्वा जलपादनाम्नो दर्दुरराजस्य विज्ञप्तम् । अथासावपि . मन्निपरिवृतोऽत्यद्भुतमिदमिति मन्यमानः ससंभ्रमं हदादुत्तीर्य मन्द-10 विषस्य फणिनः फणापदेशमधिरूढः । शेषा अपि यथाज्येष्ठं तत्पृष्ठो-परि समारुरुद्धः । किं बहुना । यदुपरि स्थानमप्राप्तवन्तस्तस्यानुपदं धावन्ति । मन्द्विषोऽपि तेषां तुष्टार्थमनेकप्रकारान्गतिविशेषानद-र्शयत् । अथ जलपादो लब्धतदङ्गसंस्पर्शसुखस्तमाह-

'न तथा करिणा यानं तुरगेण रथेन वा।

नरयानेन वा यानं यथा मन्दविषेण मे' ॥ २३४ ॥ 15 अथान्येद्युर्मन्दविषरछद्मना मन्दं मन्दं विसर्पति । तच दृष्ट्वा जलपा-दोऽब्रवीत्—भद्र मन्दिवष, यथापूर्व किमद्य साधु नोह्यते । मन्द-विषोऽब्रवीत्—'देव, अद्याहारवैकल्यान्न मे वोढुं शक्तिरस्ति।' अथासावब्रवीत्—'भद्र, भक्षय क्षुद्रमण्डूकान् ।' तच्छुत्वा प्रहर्षितस-20 र्वगात्रो मन्दविषः ससंभ्रममत्रवीत्—'ममायमेव विप्रशापोऽस्ति। तत्तवानेनानुज्ञावचनेन प्रीतोऽस्मि।' ततोऽसौ नैरन्तर्येण मण्डूकान्मक्षय-न्कतिपयैरेवाहोभिर्बलवानसंवृत्तः। प्रहृष्टश्चान्तर्लीनमवहस्येद्मत्रवीत्-

'मण्डूका विविधा ह्येते छलपूर्वोपसादिताः।

कियन्तं कालमक्षीणा भवेयुः खादिता मम' ॥ २३५॥ 25 जलपादोऽपि मन्दविषेण कृतकवचनव्यामोहितचित्तः किमपि नावबु-ध्यते । अत्रान्तरेऽन्यो महाकायः कृष्णसर्पस्तमुद्देशं समायातः । तं च मण्डूकैर्वाह्यमानं दृष्ट्वा विस्मयमगमत् । आह् च-'वयस्य, यदसाकमशनं तैः कथं वाह्यसे । विरुद्धमेतत् ।' मन्दविषोऽन्रवीत्— 'सर्वमेतद्विजानामि यथा वाह्योऽस्मि दुर्दुरैः।

किंचित्कालं प्रतीक्ष्योऽहं घृतान्धो ब्राह्मणो यथा' ॥ २३६॥

# सोऽत्रवीत्—'कथमेतत्।' मन्दविषः कथयति— कथा १६।

अस्ति कसिंधिद्धिद्धिग्ने यज्ञद्त्तो नाम ब्राह्मणः। तस्य भार्या पुंधल्यन्यासक्तमना अजसं विटाय सखण्ड घृतान् घृतपूरान्कृत्वा भर्तुश्री-रिकया प्रयच्छति । अथ कदाचिद्गर्ता दृष्ट्वात्रवीत्—'भद्रे, किमेत-5 त्परिदृश्यते । कुत्र वाजस्रं नयसीदम् । कथय सत्यम् ।' सा चौत्पन्नप्र-तिभा कृतकवचनैर्भर्तारमब्रवीत् — 'अस्त्यत्र नातिदृरे भगवत्या देव्या आयतनम् । तत्राहमुपोषिता सती बिलं भक्ष्यविशेषांश्चापूर्वात्रयामि ।' अथ तस्य पश्यतो गृहीत्वा तत्सकलं देव्यायतनाभिमुखी प्रतस्थे। यत्कारणं देव्या निवेदितेनानेन मदीयो भतेवं मंस्यते यन्मम ब्राह्मणी 10 भगवत्याः कृते भक्ष्यविशेषान्नित्यमेव नयतीति । अथ देव्यायतने गत्वा स्नानार्थं नद्यामवतीर्य यावत्स्नानिकयां करोति, तावद्भर्तान्य-मार्गान्तरेणागत्य देव्याः पृष्ठतोऽहश्योऽवतस्ये । अथ सा ब्राह्मणी स्नात्वा देव्यायतनमागत्य स्नानानुलेपनमाल्यधूपबलिकियादिकं कृत्वा देवीं प्रणम्य व्यजिज्ञपत्—'भगवति, केन प्रकारेण मम भर्तान्धो 15 भविष्यति ।' तच्छुत्वा स्वरभेदेन देवीपृष्ठस्थितो ब्राह्मणो जगाद-'यदि त्वमजसं घृतपूरादिभक्ष्यं तसौ भर्त्रे प्रयच्छिस, ततः शीघ्रमन्धो भविष्यति ।' सा तु बन्धकी कृतकवचनविच्चतमानसा तसौ ब्राह्मणाय तदेव नित्यं प्रददौ । अथान्येद्युर्बाह्मणेनाभिहितम्—'भद्रे, नाहं सुतरां पश्यामि ।' तच्छुत्वा चिन्तितमनया—'देव्याः प्रसादोऽयं 20 प्राप्तः' इति । अथ तस्या हृद्यवृष्ठभो विटस्तत्सकाशमन्धीभूतोऽयं ब्राह्मणः किं मम करिष्यतीति निःशङ्कः प्रतिदिनमभ्येति । अथान्येयुस्तं प्रविशन्तमभ्याशगतं दृष्ट्वा केशैर्गृहीत्वा लगुडपार्ष्णिपभृतिपहारैस्ताव-दताडयत्, यावदसौ पञ्चत्वमाप । तामपि दुष्टपत्नीं भिन्ननासिकां कृत्वा विससर्ज । अतोऽहं ब्रवीमि—'सर्वमेतद्विजानामि' इति । 25 अथ मन्दिविषोऽन्तर्लीनमवहस्य पुनरिप मण्डूका विविधास्वादा इति तमेवमत्रवीत् । अथ जलपादस्तच्छुत्वा सुतरां व्यम्रहृद्यः 'किमनेना-भिहितम्'इति तमपृच्छत्—'भद्र, किं त्वयाभिहितमिदं विरुद्धं वचः।' अथासावाकारप्रच्छादनार्थं 'न किंचित्' इत्यत्रवीत्। तथैव कृतकवचन-व्यामोहितचित्रो जलपादस्तस्य दुष्टाभिसंधिं नावबुध्यते । किं बहुना । 30

तथा तेन सर्वेऽपि भक्षिता यथा बीजमात्रमपि नावशिष्टम् । अतोऽहं त्रवीमि—'स्कन्धेनापि वहेच्छत्रुम्' इति ॥ अथ राजन्, यथा मन्द-विषेण बुद्धिबलेन मण्डूका निहताः, तथा मया सर्वेऽपि वैरिण इति । साधु चेदमुच्यते—

<sup>5</sup> वने प्रज्वितो विह्नर्दहन्म्लानि रक्षति । समूलोन्म्लनं कुर्याद्वायुर्यो मृदुशीतलः' ॥ २३७॥

मेघवर्ण आह—'तात, सत्यमेवैतत् । ये महात्मानो भवन्ति ते महा-सत्त्वा आपद्गता अपि प्रारब्धं न विसर्जयन्ति । उक्तं च यतः—

महत्त्वमेतन्महतां नयालंकारघारिणाम्।

न मुञ्चन्ति यदारब्धं कृच्छ्रेऽपि व्यसनोदये ॥ २३८॥ तथा च।

> प्रारभ्यते न खल्ल विद्यमयेन नीचैः प्रारभ्य विद्यविहता विरमन्ति मध्याः । विद्यैः सहस्रगुणितैरपि हन्यमानाः

पारब्धमुत्तमगुणा न परित्यजन्ति ॥ २३९ ॥
तत्कृतं निष्कण्टकं मम राज्यं शत्रूत्रिःशेषतां नयता त्वया । अथवा
यक्तमेतन्नयवेदिनाम् । उक्तं च यतः—

ऋणरोषं चामिरोषं शत्रुरोषं तथैव च।

व्याधिशेषं च निःशेषं कृत्वा प्राज्ञो न सीदति' ॥ २४०॥ 20 सोऽब्रवीत्—'देव, भाग्यवांस्त्वमेवासि, यस्यारब्धं सर्वमेव संसिध्यति। तन्न केवलं शौर्यं कृत्यं साधयति, किंतु प्रज्ञया यित्कयते तदेव विजयाय भवति। उक्तं च—

> शस्त्रेहिता न हि हता रिपवो भवन्ति प्रज्ञाहतास्तु रिपवः सुहता भवन्ति । शस्त्रं निहन्ति पुरुषस्य शरीरमेकं

प्रज्ञा कुलं च विभवं च यशश्च हन्ति ॥ २४१ ॥ तदेवं प्रज्ञापुरुषकाराभ्यां युक्तस्यायत्नेन कार्यसिद्धयः संभवन्ति । प्रसरित मितः कार्यारम्भे दृदीभवित स्मृतिः

स्वयमुपनयन्नर्थान्मन्नो न गच्छति विस्रवम्।

म्फरित सफलस्तर्भश्चितं समुन्नतिमश्चते भवति च रतिः श्लाघ्ये कृत्ये नरस्य भविष्यतः ॥ २४२ ॥ तथा च नयत्यागशौर्यसंपन्ने पुरुषे राज्यमिति । उक्तं च-त्यागिनि शूरे विदुषि च संसर्गरुचिर्जनो गुणी भवति । गुणवति धनं धनाच्छीः श्रीमत्याज्ञा ततो राज्यम्'॥ २४३॥ 5 मेघवर्ण आह—'नृनं सद्यःफलानि नीतिशास्त्राणि, यत्त्वयानुकृत्येना-नुप्रविश्यारिमर्दनः सपरिजनो निःशेषितः । स्थिरजीव्याह— तीक्ष्णोपायप्राप्तिगम्योऽपि योऽर्थ-स्तस्याप्यादौ संश्रयः साधुयुक्तः । उत्तुङ्गायः सारभूतो वनानां 10 मान्याभ्यच्यी रिछचते पादपेन्द्रः ॥ २४४ ॥ अथवा खामिन्, किं तेनाभिहितेन यदनन्तरकाले कियारहितमसुख-साध्यं वा भवति । साधु चेदमुच्यते अनिश्चितरध्यवसायभीरुभिः पदे पदे दोषशतानुदार्शिभः। 15 फलैर्विसंवादमुपागता गिरः प्रयान्ति लोके परिहासवस्तुताम् ॥ २४५ ॥ न च लघुप्वपि कर्तव्येषु धीमद्भिरनादरः कार्यः । यतः । शक्ष्यामि कर्तुमिदमल्पमयत्रसाध्य-मत्रादरः क इति कृत्यमुपेक्षमाणाः । 20 केचित्प्रमत्तमनसः परितापदुःख-मापत्प्रसङ्गसुलभं पुरुषाः प्रयान्ति ॥ २४६ ॥ तद्य जितारेर्मिद्वभोर्यथापूर्वं निद्रालाभो भविष्यति। उच्यते चैतत्— निःसर्पे बद्धसर्पे वा भवने सुप्यते सुखम्। सदा दृष्टमुजङ्गे तु निदा दुःखेन लभ्यते ॥ २४७ ॥ 25 तथा च।

विस्तीर्णव्यवसायसाध्यमहतां स्निग्धोपभुक्ताशिषां कार्याणां नयसाहसोन्नतिमतामिच्छापदारोहिणाम् । मानोत्सेकपराकमव्यसनिनः पारं न यावद्गताः सामर्षे हृदयेऽवकाशविषया तावत्कथं निर्वृतिः ॥ २४८॥ ३०

तद्वसितर्काय।रम्भस्य विश्राम्यतीव मे हृदयम् । तदिदमधुना निह-तकण्टकं राज्यं प्रजापालनतत्परो भृत्वा पुत्रपौत्रादिक्रमेणाचलच्छत्रा-सनश्रीश्चिरं भुङ्क्ष्व । अपि च ।

> प्रजा न रञ्जयेद्यस्तु राजा रक्षादिभिर्गुणैः । अजागलस्तनस्येव तस्य राज्यं निरर्थकम् ॥ २४९॥ गुणेषु रागो व्यसनेष्वनादरो

रतिः सुभृत्येषु च यस्य भूपतेः । चिरं स भुक्के चलचामरां शुकां सितातपत्राभरणां नृपश्चियम् ॥ २५०॥

10 नच त्वया प्राप्तराज्योऽहमिति मत्वा श्रीमदेनात्मा व्यंसियतव्यः । यत्कारणं चला हि राज्ञो विभूतयः, वंशारोहणवद्राज्यलक्ष्मीर्दुरारोहा, क्षणविनिपातरता प्रयत्वशतेरिप धार्यमाणा दुर्धरा, प्रशस्ताराधिता-प्यन्ते विप्रलम्भिनी, वानरजातिरिव विद्वतानेकचित्ता, पद्मपत्रोदक-भिवाघटितसंश्लेषा, पवनगतिरिवातिचपला, अनार्यसंगतिमवास्थिरा, आशीविष इव दुरुपचारा, संध्याभ्रलेखेव मुहूर्तरागा, जलबुहुदा-वलीव स्वभावभङ्करा, शरीरपकृतिरिव कृतन्ना, स्वमल्बधद्रव्यराशिरिव

क्षणदृष्टनष्टा । अपि च । यदैव राज्ये क्रियतेऽभिषेक-स्तदैव बुद्धिर्व्यसनेषु योज्या ।

20 घटा हि राज्ञामभिषेककाले सहाम्भसेवापदमुद्गिरन्ति ॥ २५१॥

न च कश्चिदनिधगमनीयो नामास्त्यापदाम् । उक्तं च— रामस्य त्रजनं बलेर्नियमनं पाण्डोः सुतानां वनं वृष्णीनां निधनं नलस्य नृपते राज्यात्परिभ्रंशनम् ।

25 नाट्याचार्यकमर्जुनस्य पतनं संचिन्त्य लङ्केश्वरे सर्वे कालवशाज्जनोऽत्र सहते कः कं परित्रायते ॥ २५२ ॥ क स दशरथः स्वर्गे भूत्वा महेन्द्रसुहृद्गतः

क स जलनिधेर्वेलां बद्धा नृपः सगरस्तथा। क स करतलाजातो वैन्यः क सूर्यतनुर्मनु-

30

र्ननु बलवता कालेनैते प्रबोध्य निभीलिताः ॥ २५३॥

मान्धाता क गतिस्रहोकिविजयी राजा क सत्यवतो देवानां नृपतिर्गतः क नहुषः सच्छास्रवान्केशवः। मन्यन्ते सरथाः सकुञ्जरवराः शकासनाध्यासिनः कालेनैव महात्मना त्वनुकृताः कालेन निर्वासिताः ॥२५४॥ आपि च।

स च नृपतिस्ते सचिवास्ताः प्रमदास्तानि काननवनानि ।
स च ते च ताश्च तानि च कृतान्तदृष्टानि नष्टानि ॥ २५५॥
एवं मत्तकरिकणेचञ्चलां राज्यलक्ष्मीमवाप्य न्यायैकनिष्ठो भूत्वोपअङ्क्ष्य ॥

इति श्रीविष्णुशर्मविरचिते पश्चतत्रके काकोल्क्ष्कीयं 10 हतीयं तत्रं समाप्तम्।



## लब्धप्रणाशम्।

अथेदमारभ्यते लब्धप्रणाशं नाम चतुर्थं तन्नम् । यस्यायमा-

समुत्पन्नेषु कार्येषु बुद्धिर्यस्य न हीयते । स एव दुर्गं तरित जलस्थो वानरो यथा ॥ १॥

तद्यथानुश्रूयते—'अस्ति कस्मिश्चित्समुद्रोपकण्ठे महाञ्जम्बूणाद्यः सदाफलः। तत्र च रक्तमुखो नाम वानरः प्रतिवसित स्म। तत्र च तस्य तरोरधः कदाचित्करालमुखो नाम मकरः समुद्रसिललान्निष्कम्य सुकोमलवालुकासनाथे तीरोपान्ते न्यविशत्। ततश्च रक्तमुखेन स्म विशोक्तः—'भोः, भवानसमभ्यागतोऽतिथिः। तद्भक्षयतु मया दत्तान्य-मृततुल्यानि जम्बूफलानि। उक्तं च—

प्रियो वा यदि वा द्वेष्यो मूर्लो वा यदि पण्डितः ।
वैश्वदेवान्तमापन्नः सोऽतिथिः स्वर्गसंक्रमः ॥ २ ॥
न पृच्छेचरणं गोत्रं न च विद्यां कुरुं न च ।
अतिथिं वैश्वदेवान्ते श्राद्धे च मनुरत्रवीत् ॥ ३ ॥
दूरमार्गश्रमश्रान्तं वैश्वदेवान्तमागतम् ।
अतिथिं पूजयेद्यस्तु स याति परमां गतिम् ॥ ४ ॥
अपूजितोऽतिथिर्यस्य गृहाद्याति विनिश्वसन् ।
गच्छन्ति विमुखास्तस्य पितृभिः सह देवताः' ॥ ५ ॥

20 एवमुक्त्वा तस्मै जम्बूफलानि ददौ । सोऽपि तानि भक्षयित्वा तेन सह चिरं गोष्ठीसुखमनुभ्य भ्योऽपि खभवनमगात् । एवं नित्यमेव तौ वानरमकरौ जम्बूच्छायास्थितौ विविधशास्त्रगोष्ट्या कालं नयन्तौ सुखेन तिष्ठतः । सोऽपि मकरो भक्षितशेषाणि जम्बूफलानि गृहं गत्वा खपल्याः प्रयच्छति । अथान्यतमे दिवसे तया स पृष्टः—
25 'नाथ, कैवंविधान्यमृतफलानि प्राप्तोषि ।' स आह—'भद्रे, ममास्ति परमसुहद्रक्तमुखो नाम वानरः । स प्रीतिपूर्वमिमानि फलानि प्रयच्छति ।' अथ तयाभिहितम्—'यः सदैवामृतप्रायाणीदृशानि फलानि भक्षयति तस्य हृद्यममृतमयं भविष्यति । तद्यदि मया

20

भार्यया ते प्रयोजनम्, ततस्तस्य हृद्यं मह्यं प्रयच्छ । येन तद्भक्षयित्वा जरामरणरहिता त्वया सह भोगान्भुनिजम ।' स आह—'भद्रे, मा मवं वद । यतः स प्रतिपन्नोऽस्माकं भ्राता । अपरं फलदाता । ततो ज्यापादियतुं न शक्यते । तत्त्यजैनं मिथ्याग्रहम् । उक्तं च—

एकं प्रस्यते माता द्वितीयं वाक्प्रस्यते । वाग्जातमधिकं प्रोचुः सोदर्याद्पि बन्धुवत्' ॥ ६ ॥ अथ मकर्याह—'त्वया कदाचिद्पि मम वचनं नान्यथा कृतम् । तन्नृनं सा वानरी भविष्यति, यतस्तया अनुरागतः सकलमपि दिनं तत्र गमयसि । तन्त्वं ज्ञातो मया सम्यक् । यतः—

साह्रादं वचनं प्रयच्छिस न मे नो वाञ्छितं किंचन प्रायः प्रोच्छ्विसिष द्वतं हुतवहज्वालासमं रात्रिषु । कण्ठाश्लेषपरिप्रहे शिथिलता यन्नादराच्चम्बसे तत्ते धूर्त हृदि स्थिता प्रियतमा काचिन्ममेवापरा'॥ ७॥

सोऽपि पल्याः पादोपसंग्रहं कृत्वाङ्कोपरि निधाय तस्याः कोपकोटि-

मापन्नायाः सुदीनसुवाच—

'मयि ते पादपतिते किंकरत्वमुपागते । त्वं प्राणवल्लमे कस्मात्कोपने कोपमेप्यसि' ॥ ८॥

सापि तद्वचनमाकण्यशिष्ठुतमुखी तमुवाच

'सार्धं मनोरथशतैस्तव धूर्त कान्ता सैव स्थिता मनिस कृत्रिमभावरम्या । अस्माकमस्ति न कथंचिदिहावकाश-

तसात्कृतं चरणपातविडम्बनाभिः ॥ ९ ॥

अपरं सा यदि तव वल्लभा न भवति, तिंक मया भणितेऽपि तां न ज्यापादयिस । अथ यदि स वानरस्तत्कस्तेन सह तव स्नेहः । तिंक बहुना । यदि तस्य हृदयं न भक्षयािम, तन्मया प्रायोपवेशनं कृतं 25 विद्धि ।' एवं तस्यास्तनिश्चयं ज्ञात्वा चिन्ताव्याकुलितहृदयः सः योवाच । अथवा साध्विद्मुच्यते—

वज्रलेपस्य मूर्लस्य नारीणां कर्कटस्य च।
एको महस्तु मीनानां नीलीमद्यपयोस्तथा।। १०॥

तिकं करोमि । कथं स मे वध्यो भवति ।' इति विचिन्त्य वानर-पार्श्वमगमत् । वानरोऽपि चिरादायान्तं तं सोद्वेगमवलोक्य प्रोवाच— 'भो मित्र, किमद्य चिरवेलायां समायातोऽसि । कस्मात्साह्यादं नाल-पसि । न सुभाषितानि पठिसे ।' स आह—'मित्र, अहं तव भ्रातृ-5 जायया निष्ठुरतरैर्वाक्येरभिहितः—'भोः कृतन्न, मा मे त्वं स्वमुखं दर्शय, यतस्त्वं प्रतिदिनं मित्रमुपजीवसि । न च तस्य पुनः प्रत्युप-कारं गृहदर्शनमात्रेणापि करोषि । तत्ते प्रायश्चित्तमपि नास्ति । उक्तं च

ब्रह्मन्ने च सुरापे च चौरे भमनते शठे।

10 निष्कृतिर्विहिता सिद्धः कृतन्ने नास्ति निष्कृतिः ॥ ११॥ तत्त्वं मम देवरं गृहीत्वाद्य प्रत्युपकारार्थं गृहमानय । न चेत्त्वया सह मे परलोके दर्शनम्' इति । तदहं तयैवं प्रोक्तस्तव सकाशमागतः । तद्य तया सह त्वदर्थे कल्हायतो ममेयती वेला विलमा । तदागच्छ मे गृंहम् । तव भ्रातृपत्नी रचितच15 तुष्का प्रगुणितवस्त्रमणिमाणिक्याद्यचिताभरणा द्वारदेशबद्धवन्दनमाला सोत्कण्ठा तिष्ठति ।' मर्कट आह—'भो मित्र, युक्तमिहितं मद्भातृपत्था । उक्तं च—

वर्जयेत्कोलिकाकारं मित्रं प्राज्ञतरो नरः । आत्मनः संमुखं नित्यं य आकर्षति हो छुपः ॥ १२ ॥

20 तथा च ।

ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति प्रच्छति । भुक्के भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम् ॥ १३॥

परं वयं वनचराः, युष्मदीयं च जलानते गृहम् । तत्कथं शक्यते तत्र गन्तुम् । तस्माचामपि मे आतृपत्नीमत्रानय येन प्रणम्य तस्या 25 आशीर्वादं गृह्णामि ।' स आह—'भो मित्र, अस्ति समुद्रान्तरे सुरम्ये पुलिनप्रदेशेऽस्मद्रहम् । तन्मम पृष्ठमारूढः सुखेनाकृतभयो गच्छ ।' सोऽपि तच्छुत्वा सानन्दमाह—'भद्र, यद्येवं तर्तिक विलम्ब्यते । त्वर्यताम् । एषोऽहं तव पृष्ठमारूढः ।' तथानुष्ठितेऽगाधे जलधो गच्छन्तं मकरमालोक्य भयत्रस्तमना वानरः प्रोवाच—'आतः, शनैः शनैर्गन्

म्यताम् । जलकल्लोलैः प्लाब्यते मे शरीरम् ।' तदाकर्ण्य मकरिधन्त-यामास-'असावगाधं जलं प्राप्तो मे वशः संजातः। मत्रृष्ठगतस्ति-लमात्रमपि चलितुं न शक्नोति । तसात्कथयाम्यस्य निजामिप्रायम्, येनाभीष्टदेवतास्मरणं करोति । आह च-'मित्र, त्वं मया वधाय समानीतो भार्यावाक्येन विश्वास्य । तत्सार्यतामभीष्टदेवता ।' स इ आह—'श्रातः, किं मया तस्यास्तवापि चापकृतं येन मे वधोपाय-श्चिन्तितः ।' मकर आह-'भोः, तस्यास्तावत्तव हृदयस्यामृतमयफ-ळरसास्वादनमृष्टस्य भक्षणे दोहदः संजातः । तेनैतदनुष्ठितम् ।' प्रत्युत्पन्नमतिर्वानर आह—'भद्र, यद्येवं तितंक त्वया मम तत्रैव न व्याहतम् । येन सहदयं जम्बूकोटरे सदैव मया सुगुप्तं कृतम्, 10 तद्भातृपत्था अर्पयामि । त्वयाहं शून्यहृदयोऽत्र कसादानीतः ।' तदाकण्यं मकरः सानन्दमाह—'भद्र, यद्येवं तद्र्पय मे हृदयम्। येन सा दुष्टपत्नी तद्भक्षयित्वानशनादुत्तिष्ठति । अहं त्वां तमेव जम्बूपादपं प्रापयामि।' एवमुक्त्वा निवर्त्य जम्बूतलमगात्। वानरोऽपि कथमपि जल्पितविविधदेवतोपचारपूजस्तीरमासादितवान् । ततश्च दीर्घतरचङ्-15 क्रमणेन तमेव जम्बूपादपमारूढिधन्तयामास—'अहो, लब्धास्ताव-त्प्राणाः । अथवा साध्वदमुच्यते-

न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्तेऽपि न विश्वसेत्। विश्वासाद्भयमुत्पन्नं मूलान्यपि निकृन्तति॥ १४॥

तन्ममैतदद्य पुनर्जन्मदिनमिव संजातम् ।' इति चिन्तयमानं मकर 20 आह—'भो मित्र, अर्पय तद्धृदयं यथा ते आतृपत्नी मक्षयित्वान-शनादुत्तिष्ठति ।' अथ विहस्य निर्भर्त्तियन्वानरस्तमाह—'धिग्धि-च्यूर्व विश्वासवातक, किं कस्यचिद्धृदयद्वयं भवति । तदाशु गम्य-ताम् । जम्बूबृक्षस्याधस्तान्न भूयोऽपि त्वयात्रागन्तव्यम् । उक्तं च यतः—

सकृदुष्टं च यो मित्रं पुनः संधातुमिच्छति । स मृत्युमुपगृह्णाति गर्भमश्वतरी यथा'॥ १५॥

तच्छुत्वा मकरः सविरुक्षं चिन्तितवान्—'अहो, मयातिम्देन किमस्य स्वचित्ताभिप्रायो निवेदितः, तद्यद्यसौ पुनरपि कथंचिद्विश्वासं गच्छति, तद्भ्योऽपि विश्वासयामि।' आह च—'मित्र, हास्येन मया तेऽभिप्रायो रुव्धः। तस्या न किंचित्तव हृदयेन प्रयोजनम्। तदा-गच्छ प्राघुणिकन्यायेनासमृहृहम्। तव भ्रातृपत्नी सोत्कण्ठा वर्तते।' वानर आह—'भो दुष्ट, गम्यताम्। अधुना नाहमागमिप्यामि। उत्तं च—

> बुभुक्षितः किं न करोति पापं श्रीणा जना निष्करुणा भवन्ति । आख्याहि भद्रे प्रियदर्शनस्य न गङ्गदत्तः पुनरेति कूपम्'॥ १६॥

10 मकर आह-- 'कथमेतत्।' स आह-

#### कथा १।

किसंश्चित्कूपे गङ्गदत्तो नाम मण्डूकराजः प्रतिवसित स्म । स कदाचिद्दायादैरुद्वेजितोऽरघट्टघटीमारु विष्कान्तः । अथ तेन चिन्ति-तम्—'यत्कथं तेषां दायादानां मया प्रत्यपकारः कर्तव्यः । उक्तं च—

अपदि येनापकृतं येन च हिसतं दशासु विषमासु । अपकृत्य तयोरुभयोः पुनरिप जातं नरं मन्ये' ॥ १७ ॥ एवं चिन्तयन्बिले प्रविशन्तं कृष्णसर्पमपश्यत् । तं हृष्ट्वा भूयोऽप्य-चिन्तयत्—'यदेनं तत्र कृपे नीत्वा सकलदायादानामुच्छेदं करोमि । उक्तं च—

20 शत्रुभिर्योजयेच्छत्रुं बलिना बलवत्तरम् । स्वकार्याय यतो न स्यात्काचित्पीडात्र तत्क्षये ॥ १८॥

तथा च-

शत्रुमुनमूलयेत्प्राज्ञस्तीक्ष्णं तीक्ष्णेन शत्रुणा । व्यथाकरं सुखार्थाय कण्टकेनेव कण्टकम्' ॥ १९॥

25 एवं स विभाव्य बिलद्वारं गत्वा तमाहतवान्—'एहोहि प्रियदर्शन, एहि।' तच्छुत्वा सर्पश्चिन्तयामास—'य एष मामाह्वयति स स्वजातीयो न भवति। यतो नेषा सर्पवाणी। अन्येन केनापि सह मम मर्त्यलोके संधानं नास्ति। तद्त्रैव दुर्गे स्थितस्तावद्वेद्वि कोऽयं भिवन्ष्यति। उक्तं च—

यस्य न ज्ञायते शीलं न कुलं न च संश्रयः। न तेन संगतिं कुर्यादित्युवाच बृहस्पतिः॥ २०॥

कदाचित्कोऽपि मन्नवाद्यौषधचतुरो वा मामाह्रय बन्धने क्षिपति।' अथवा कश्चित्पुरुषो वैरमाश्रित्य, कस्यचिद्रक्षणार्थे मामाह्रयति।' आह च—'भोः को भवान्।' स आह—'अहं गङ्गदत्तो नाम ठ मण्ड्रकाधिपतिस्त्वत्सकारो मैञ्यर्थमभ्यागतः। तच्छुत्वा सर्प आह— 'भोः, अश्रद्धेयमेतत्, यत्तृणानां विद्वना सह संगमः। उक्तं च—

यो यस्य जायते वध्यः स स्वमेऽपि कथंचन ।

न तत्समीपमभ्येति तत्किमेवं प्रजल्पिते' ॥ २१ ॥ गङ्गदत्त आह—'भोः, सत्यमेतत् । स्वभाववैरी त्वमस्माकम् । परं 10

परपरिभवात्प्राप्तोऽहं ते सकाशम् । उक्तं च-

सर्वनारो च संजाते प्राणानामिष संशये। अपि शत्रुं प्रणम्यापि रक्षेत्प्राणान्धनानि च'॥ २२॥

सर्प आह—'कथय कस्मात्ते परिभवः।' स आह—'दायादेभ्यः।' सोऽप्याह—'क त आश्रयो वाष्यां कूपे तडागे हदे वा। तत्कथय 15 स्वाश्रयम्।' तेनोक्तम्—'पाषाणचयनिबद्धे कूपे।' सर्प आह—'अहो, अपदा वयम्। तन्नास्ति तत्र मे प्रवेशः। प्रविष्टस्य च स्थानं नास्ति। यत्र स्थितस्तव दायादान्व्यापादयामि। तद्गम्यताम्। उक्तं च—

यच्छक्यं प्रसितुं यस्य प्रस्तं परिणमेच यत्।

हितं च परिणामे यत्तदाद्यं भूतिमिच्छता'॥ २३॥ 20 गङ्गदत्त आह—'भोः, समागच्छ त्वम्। अहं सुखोपायेन तत्र तव प्रवेशं कारियष्यामि। तथा तस्य मध्ये जलोपान्ते रम्यतरं कोटर-मिता। तत्र स्थितस्त्वं लीलया दायादान्व्यापादियष्यितः। तच्छुत्वा सर्पो व्यचिन्तयत्—'अहं तावत्परिणतवयाः कदाचित्कथंचिन्मूष-कमेकं प्राप्तोमि। तत्सुखावहो जीवनोपायोऽयमनेन कुलाङ्गारेण मे 25 दिश्चतः। तद्गत्वा तान्मण्डूकान्भक्षयामि' इति। अथवा साध्विद-मुच्यते—

यो हि प्राणपरिक्षीणः सहायपरिवर्जितः । स हि सर्वसुखोपायां वृत्तिमारचयेद्धधः' ॥ २४ ॥ १७ पंचत॰

एवं विचिन्त्य तमाह—'भो गङ्गदत्त, यद्येवं तद्ये भव । येन तत्र गच्छावः।' गङ्गदत्त आह—'भोः प्रियदर्शन, अहं त्वां सुखोपायेन तत्र नेष्यामि, स्थानं च दर्शयिष्यामि । परं त्वयासात्परिजनो रक्षणीयः। केवलं यानहं तव दर्शयिष्यामि त एव भक्षणीयाः' इति । सर्प 5 आह— 'सांप्रतं त्वं मे मित्रं जातम्। तन्न भेतव्यम्। तव वचनेन भक्षणीयास्ते दायादाः । एवमुक्त्वा बिलान्निष्क्रम्य तमालिक्न्य च तेनैव सह प्रस्थितः । अथ कूपमासाद्यारघट्टघाटिकामार्गेण सर्पस्ते-नात्मना स्वालयं नीतः । ततश्च गङ्गदत्तेन कृष्णसपै कोटरे धृत्वा दर्शितास्ते दायादाः । ते शनैःशनैर्भक्षिताः । अथ मण्डूका-अभावे सर्पेणाभिहितम्—'भद्र, निःशेषितास्ते रिपवः। तत्प्रयच्छान्यन्मे किंचिद्धोजनम् । यतोऽहं त्वयात्रानीतः । गङ्गदत्त आह—'भद्र, कृतं त्वया मित्रकृत्यम् । तत्सांप्रतमनेनैव घाटिकायन्नमार्गेण गम्यताम् इति । सर्प आह—'भो गङ्गदत्त, न सम्यगभिहितं त्वया। कथमहं तत्र गच्छामि । मदीयबिलदुर्गमन्येन रुद्धं भविष्यति । तसादत्रस्थस्य 15 में मण्डूकमेकैंकं स्ववर्गीयं प्रयच्छ । नो चेत्सर्वानिप भक्षयिप्यामि' इति । तच्छुत्वा गङ्गदत्तो व्याकुलमना व्यचिन्तयत् — 'अहो, किमे-तन्मया कृतं सर्पमानयता । तद्यदि निषेधयिष्यामि तत्सर्वानपि मक्ष-यिष्यति ॥ अथवा युक्तमुच्यते-

योऽमित्रं कुरुते मित्रं वीर्याभ्यधिकमात्मनः ।

स करोति न संदेहः स्वयं हि विषमक्षणम् ॥ २५ ॥

तत्प्रयच्छाम्यस्यैकैकं प्रतिदिनं सुहृदम् । उक्तं च—

सर्वस्वहरणे युक्तं शत्रुं बुद्धियुता नराः ।

तोषयन्त्यल्पदानेन वाडवं सागरो यथा ॥ २६ ॥

तथा च।

25

यो दुर्बलोऽणूनिष याच्यमानो बलीयसा यच्छिति नैव साम्ना। प्रयच्छिते नैव च दर्श्यमानं खारीं स चूर्णस्य पुनर्ददाति॥ २०॥ तथा च।

सर्वनारो समुत्यन्ने अर्धं त्यजित पण्डितः । अर्धेन कुरुते कार्यं सर्वनाशो हि दुस्तरः ॥ २८॥ न खल्पस्य कृते मूरि नाशयेन्मतिमान्नरः । एतदेव हि पाण्डित्यं यत्खल्पाद्भरिरक्षणम्' ॥ २९॥

एवं निश्चित्य नित्यमेकैकमादिशति । सोऽपि तं भक्षयित्वा तस्य परोक्षेऽन्यानपि भक्षयति । अथवा साध्विदमुच्यते—

'यथा हि मलिनैर्वस्त्रैर्यत्रतत्रोपविश्यते । एवं चलितवित्तस्तु वित्तशेषं न रक्षति' ॥ ३०॥

अथान्यदिने तेनापरान्मण्ड्कान्मक्षयित्वा गङ्गदत्तसुतो यमुनादत्तो 10 मिक्षतः । तं मिक्षतं ज्ञात्वा गङ्गदत्तस्तारस्वरेण घिग्धिकप्रलापपरः कथंचिदपि न विरराम । ततः स्वपत्न्याभिहितः—

'किं क्रन्दिस दुराकन्द स्वपक्षक्षयकारक। स्वपक्षस्य क्षये जाते को नस्नाता भविष्यति॥ ३१॥

तद्यापि विचिन्त्यतामात्मनो निष्कमणम्, अस्य वधोपायं च।' अथ 15
गच्छता कालेन सकलमपि कविलतं मण्डूककुलम् । केवलमेको गङ्गदत्तस्तिष्ठति । ततः पियदर्शनेन भिणतम्—'भो गङ्गदत्त, बुभुक्षितोऽहम् । निःशोषिताः सर्वे मण्डूकाः तद्दीयतां मे किंचिद्धोजनं
यतोऽहं त्वयात्रानीतः ।' स आह—'भो मित्र, न त्वयात्र
विषये मयावस्थितेन कापि चिन्ता कार्या । तद्यदि मां प्रेषयसि ततो- 20
ऽन्यकूपस्थानपि मण्डूकान्विश्वास्थात्रानयामि ।' स आह—'मम तावत्वमभक्ष्यो आनृस्थाने । तद्ययेवं करोषि तत्सांप्रतं पिनृस्थाने भवसि ।
तदेवं कियताम्' इति । सोऽपि तदाकण्यारघट्टघाटिकामाश्रित्य विविधदेवतोपकिल्पतपूजोपचायितस्तस्थात्कूपाद्विनिष्कान्तः । पियदर्शनोऽपि
तदाकाङ्कया तत्रस्थः प्रतीक्षमाणस्तिष्ठति । अथ चिरादनागते 25
गङ्गदत्ते पियदर्शनोऽन्यकोटरनिवासिनीं गोधामुवाच—'भद्रे, कियतां
स्तोकं साहाय्यम् । यतश्चिरपरिचितस्ते गङ्गदत्तः । तद्गत्वा तत्सकाशं
कुत्रचिज्ञलाशयेऽन्विष्य मम संदेशं कथय । येनागम्यतामेकाकिनापि
भवता द्वततरं यद्यन्ये मण्डूका नागच्छन्ति । अहं त्वया विना नात्र

वस्तुं शक्तोमि । तथा यद्यहं तव विरुद्धमाचरामि तत्सुकृतमन्तरे मया विधृतम् ।' गोधापि तद्वचनाद्गङ्गदत्तं द्वत्तरमन्विष्याह—'भद्र गङ्ग-दत्त, स तव सुहृत्प्रियदर्शनस्तव मार्गं समीक्षमाणस्तिष्ठति । तच्छीघ्र-मागम्यतामिति । अपरं च तेन तव विरुद्धकरणे सुकृतमन्तरे धृतम्। तन्निःशङ्केन मनसा समागम्यताम्।' तदाकण्यं गङ्गदत्त आह—

'बुमुक्षितः किं न करोति पापं क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति । आख्याहि भद्रे प्रियदर्शनस्य न गङ्गदत्तः पुनरेति कूपम् ॥ ३२ ॥'

10 एवमुक्त्वा स तां विसर्जयामास ॥ तद्भो दुष्टजलचर, अहमपि गङ्ग-दत्त इव त्वद्गृहे न कथंचिदपि यास्यामि ।' तच्छुत्वा मकर आह—'भो मित्र, नैतद्युज्यते । सर्वथैव मे कृतन्नतादोषमपनय महहागमनेन । अथवात्राहमनशनात्प्राणत्यागं तवोपरि करिष्यामि ।' वानर आह—'मूढ, किमहं लम्बकर्णो मूर्कः । दृष्टापायोऽपि स्वयमेव तत्र गत्वा-15 त्मानं व्यापादयामि ।

आगतश्च गतश्चैव दृष्ट्वा सिंहपराक्रमम् । अकर्णहृदयो मूर्खो यो गत्वा पुनरागतः' ॥ ३३ ॥ मकर आह—'भद्र, स को लम्बकर्णः । कथं दृष्टापायोऽपि मृतः । तन्मे निवेद्यताम् ।' वानर आह—

20 कथा २।

किसंश्चिद्वनोहेशे करालकेसरो नाम सिंहः प्रतिवसित सा। तस्य च धूसरको नाम शृगालः सदैवानुयायी परिचारकोऽस्ति। अथ कदाचित्तस्य हिस्तिना सह युध्यमानस्य शरीरे गुरुतराः प्रहाराः संजाताः, यैः पदमेकमि चलितुं न शकोति। तस्याचलनाच धूसरकः क्षुत्क्षा-25 मकण्ठो दौर्बल्यं गतः। अन्यस्मिन्नहिन तमवोचत्—'स्वामिन्, बुभुक्षया पीडितोऽहं पदात्पदमि चलितुं न शकोमि। तत्कथं ते शुश्रूषां करोमि।' सिंह आह—'भोः गच्छ। अन्वेषय किंचि-त्सत्त्वम्, येनेमामवस्थां गतोऽपि व्यापादयामि।' तदाकण्यं शृगालो-ऽन्वेषयन्कंचित्समीपवर्तिनं ग्राममासादितवान्। तत्र लम्बकणीं नाम

गर्दभस्तडागोपान्ते प्रविरलदूर्वाङ्करान्कृच्ल्रादास्वादयन्दृष्टः । ततश्च समीपवर्तिना भूत्वा तेनाभिहितः—'माम, नमस्कारोऽयं मदीयः संभाव्यताम् । चिरादृष्टोऽसि । तत्कथय किमेवं दुर्वलतां गतः । स आह—'भो भगिनीपुत्र, किं कथयामि । रजकोऽतिनिर्दयोऽ-तिभारेण मां पीडयति । घासमुष्टिमपि न प्रयच्छति । केवलं 5 दूर्वाङ्करान्ध्लिमिश्रितान्भक्षयामि । तत्कुतो मे शरीरे पुष्टिः ।' शृगा-ल आह—'माम, यद्येवं तदस्ति मरकतसदृशशप्पप्रायो नदीसनाथो रमणीयतरः प्रदेशः । तत्रागत्य मया सह सुभाषितगोष्ठीसुखमनुभवं-स्तिष्ठ।' लम्बकर्ण आह—'भो भगिनीसुत, युक्तमुक्तं भवता। परं वयं प्राम्याः पशवोऽरण्यचारिणां वध्याः । तर्तिक तेन भव्यप्रदेशेन'। 10 शृगाल आह—'माम, मैवं वद । मद्भुजपञ्जरपरिरक्षितः स देशः। तन्नास्ति कश्चिदपरस्य तत्र प्रवेशः। परमनेनैव दोषेण रजककदर्थिता-स्तत्र तिस्रो रासभ्योऽनाथाः सन्ति । ताश्च पुष्टिमापन्ना यौवनोत्कटा इदं मामूचुः — 'यदि त्वमसाकं सत्यो मातुलस्तदा किंचिद्रामान्तरं गत्वासाद्योग्यं कंचित्पतिमानय । तद्धें त्वामहं तत्र नयामि ।' अथ 15 शृगालवचनानि श्रुत्वा कामपीडिताङ्गस्तमवोचत्-'भद्र, यद्येवं तद्ये भव, येनागच्छामि ।' अथवा साध्विद्मुच्यते-

नामृतं न विषं किंचिदेकां मुक्त्वा नितम्बिनीम् । यस्याः सङ्गेन जीव्येत म्रियते च वियोगतः ॥ ३४॥

तथा च।

20

यासां नाम्नापि कामः स्यात्संगमं दर्शनं विना ।
तासां द्दक्तंगमं प्राप्य यन्न द्रवित कौतुकम् ॥ ३५ ॥
तथानुष्ठिते शृगालेन सह सिंहान्तिकमागतः । सिंहोऽपि व्यथाकुलिन्तस्तं दृष्ट्वा यावत्समुत्तिष्ठति, तावद्रासमः पलायितुमार्क्षवान् । अथ
तस्य पलायमानस्य सिंहेन तल्पहारो दत्तः । स च मन्दभाग्यस्य 25
व्यवसाय इव व्यर्थतां गतः । अत्रान्ते शृगालः कोपाविष्टस्तमुवाच—
'भोः, किमेवंविधः प्रहारस्ते । यद्गर्दभोऽपि तव पुरतो बलाद्गच्छिति ।
तत्कथं गजेन सह युद्धं करिष्यसि । तद्दृष्टं ते बलम् ।' अथ विलन्धिस्तितं सिंह आह—'भोः, किमहं करोमि । मया न कमः

सज्जीकृत आसीत् । अन्यथा गजोऽपि मत्क्रमाक्रान्तो न गच्छति ।' शृगाल आह—'अद्याप्येकवारं तवान्तिके तमानेप्यामि । परं त्वया सज्जीकृतक्रमेण स्थातव्यम् ।' सिंह आह—'भद्र, यो मां प्रत्यक्षं दृष्ट्वा गतः स पुनः कथमत्रागमिप्यति । तद्न्यत्किमपि <sup>5</sup> सत्त्वमन्विष्यताम् ।' शृगाल आह—'किं तवानेन व्यापारेण । त्वं केवलं सज्जितऋमस्तिष्ठ ।' तथानुष्ठिते शृगालोऽपि यावदासममा-र्गेण गच्छति, तावत्तत्रैव स्थाने चरन्दृष्टः । अथ शृगालं दृष्ट्वा रासभः प्राह—'भो भगिनीसुत, शोभनस्थाने त्वयाहं नीतः। द्राब्यृत्युवशं गतः। तत्कथय किं तत्सत्त्वम्, यस्यातिरौद्रवज्रसदृशकरप्रहारादृहं <sup>10</sup> मुक्तः ।' तच्छुत्वा प्रहसञ्शृगाल आह—'भद्र, रासभी त्वामायान्तं दृष्ट्वा सानुरागमालिङ्गितुं समुत्थिता। त्वं च कातरत्वान्नष्टः। सा पुनर्न शक्ता त्वां विना स्थातुम् । तया तु नर्यतस्तेऽवलम्बनार्थं हस्तः क्षिप्तो नान्यकारणेन । तदागच्छ । सा त्वत्कृते प्रायोपवेशनो-पविष्टा तिष्ठति । एतद्वदति—'यल्लम्बकर्णो यदि मे भर्ता न भवति 15 तदहमझौ जले वा प्रविशामि । पुनस्तस्य वियोगं सोहं न शक्रोमि' इति । तत्प्रसादं कृत्वा तत्रागम्यताम् । नो चेत्तव स्त्रीहत्या भवि-प्यति । अपरं भगवान्कामः कोपं तवोपरि करिप्यति । उक्तं च-स्त्रीमुद्रां मकरध्वजस्य जयिनीं सर्वार्थसंपत्करीं

ये मुदाः प्रविहाय यान्ति कुधियो मिथ्याफलान्वेषिणः।

20 ते तेनैव निहत्य निर्दयतरं नमीकृता मुण्डिताः

केचिद्रक्तपटीकृताश्च जिलाः कापालिकाश्चापरे' ॥ ३६॥ अथासौ तद्वचनं श्रद्धेयतया श्रुत्वा भूयोऽपि तेन सह प्रस्थितः। अथवा साध्विदमुच्यते—

जानन्त्रपि नरो दैवात्प्रकरोति विगर्हितम् ।

कर्म किं कस्यचिह्नोके गर्हितं रोचते कथम् ॥ ३०॥ अत्रान्तरे सज्जितक्रमेण सिंहेन स लम्बकर्णो व्यापादितः । ततस्तं हत्वा शृगालं रक्षकं निरूप्य खयं स्नानार्थं नद्यां गतः । शृगालेनापि लोल्योत्युक्यात्तस्य कर्णहृदयं मक्षितम् । अत्रान्तरे सिंहो यावतस्नात्वा कृतदेवार्चनः प्रतार्पतपितृगणः समायाति तावत्कर्णहृदयरहितो ३० रासमस्तिष्ठति । तं दृष्ट्वा कोपपरीतात्मा सिंहः शृगालमाह—

'पाप, किमिदमनुचितं कर्म समाचरितम्। यत्कर्णहृदयभक्षणेनायमु-च्छिष्टतां नीतः।' शृगाळः सिवनयमाह—'स्वामिन्, मा मैवं वद। यत्कर्णहृदयरिहतोऽयं रासम आसीत्, तेनेहागत्य त्वामवलोक्य म्योऽप्यागतः।' अथ तद्वचनं श्रद्धेयं मत्वा सिंहस्तेनैव सह संविभज्य निःशक्कितमनास्तं भिक्षतवान्। अतोऽहं ब्रवीमि—'आगतश्च गतश्चेव' ६ इति। तन्मूर्खं, कपटं कृतं त्वया। परं युधिष्ठिरेणेव सत्यवचनेन विनाशितम्। अथवा साध्वदमुच्यते—

'स्वार्थमुत्सज्य यो दम्भी सत्यं ब्रूते सुमन्द्धीः । स स्वार्थाद्भश्यते नृनं युधिष्ठिर इवापरः' ॥ ३८॥ मकर आह—'कथमेतत् ।' स आह—

कथा ३।

कसिंश्चिद्धिष्ठाने कुम्भकारः प्रतिवसति सा । स कदाचित्प-मादादर्धभग्नघटखर्परतीक्ष्णात्रस्योपरि महता वेगेन धावन्पतितः । ततः खर्परकोट्या पाटितललाटो रुधिरप्ताविततनुः कृच्छादुत्थाय साश्रयं गतः। ततश्चापथ्यसेवनात्स पहारस्तस्य कराळतां गतः कृच्छ्रेण 15 नीरोगतां नीतः । अथ कदाचिहुर्भिक्षपीडिते देशे स कुम्भकारः श्चत्सामकण्ठः कैश्चिद्राजसेवकैः सह देशान्तरं गत्वा कस्यापि राज्ञः सेवको बभूव । सोऽपि राजा तस्य ललाटे विकरालं प्रहारक्षतं हङ्गा चिन्तयामास—'यद्वीरः पुरुषः कश्चिदयम् । नूनं तेन ललाटपट्टे संमुखपहारः । अतस्तं संमानादिभिः सर्वेषां राजपुत्राणां मध्ये 20 विशेषप्रसादेन पश्यति सा। तेऽपि राजपुत्रास्तस्य तं प्रसादातिरेकं पश्यन्तः परमीर्प्याधर्मं वहन्तो राजभयात्र किंचिदूचुः । अथान्यस्मि-न्नहिन तस्य भूपतेवीरसंभावनायां कियमाणायां विष्रहे समुपस्थिते प्रकल्प्यमानेषु गजेषु संनद्यमानेषु वाजिषु योधेषु प्रगुणीकियमा-णेषु तेन भूभुजा स कुम्भकारः प्रस्तावानुगतं पृष्टो निर्जने—'भो 25 राजपुत्र, िकं ते नाम। का च जातिः। किसानसंप्रामे पहारोऽयं ते ललाटे लग्नः।' स आह—'देव, नायं शस्त्रप्रहारः। युधिष्ठिराभिधः कुलालोऽहं प्रकृत्या । मद्गेहेऽनेकखर्पराण्यासन् । अथ कदाचिन्मद्यपानं कृत्वा निर्गतः प्रधावन्सर्परोपरि पतितः। तस्य प्रहारविकारोऽयं मे ललाट एवं

विकरालतां गतः ।' तदाकण्यं राजा सत्रीडमाह—'अहो, विञ्चतोऽहं राजपुत्रानुकारिणानेन कुलालेन । तद्दीयतां द्रागेतस्य चन्द्रार्धः ।' तथानुष्ठिते कुम्भकार आह—'मा मैवं कुरु । पश्य मे रणे हस्त-लाघवम् ।' राजा प्राह—'भोः, सर्वगुणसंपन्नो भवान् । तथापि गम्य-ठताम् । उक्तं च—

शूरश्च कृतिवद्यश्च दर्शनीयोऽसि पुत्रक । यिसन्कुले त्वमुत्पन्नो गजस्तत्र न हन्यते' ॥ ३९॥ कुलाल आह—'कथमेतत् ।' राजा कथयति—

#### कथा ४।

गि किसिश्चिदुदेशे सिंहदम्पती प्रतिवसतः सा। अथ सिंही पुत्रद्व-यमजीजनत्। सिंहोऽपि नित्यमेव मृगान्व्यापाद्य सिंह्ये ददाति। अथान्यसिन्नहिन तेन किमपि नासादितम्। येन अमतोऽपि तस्य रिवरस्तं गतः। अथ तेन स्वगृहमागच्छता शृगास्त्रशिशुः प्राप्तः। स च बालकोऽयमित्यवधार्य यत्नेन दंष्ट्रामध्यगतं कृत्वा सिंह्ये जीवन्त-गि मेव समापितवान्। ततः सिंह्याऽभिहितम्—'भोः कान्त, त्वयानीतं किंचिदस्माकं भोजनम्।' सिंह आह—'प्रिये, मयाद्येनं शृगास्त्रशिशुं परित्यज्य न किंचित्सत्त्वमासादितम्। स च मया बालोऽयमिति मत्वा न व्यापादितो विशेषात्स्वजातीयश्च। उक्तं च—

स्रीविप्रलिङ्गिबालेषु प्रहर्तव्यं न काहिंचित्।

20 प्राणत्यागेऽपि संजाते विश्वस्तेषु विशेषतः ॥ ४०॥ इदानीं त्वमेनं मक्षयित्वा पथ्यं कुरु। प्रभातेऽन्यितंकचिदुपार्जियिष्यामि'। सा प्राह—'भोः कान्त, त्वया बालकोऽयं विचिन्त्य न हतः। तत्क-थमेनमहं स्रोदरार्थे विनाशयामि। उक्तं च—

अकृत्यं नैव कर्तव्यं प्राणत्यागेऽपि संस्थिते।

न च कृत्यं परित्याज्यमेष धर्मः सनातनः॥ ४१॥

तस्मान्ममायं तृतीयः पुत्रो भविष्यति। इत्येवमुक्त्वा तमपि स्वस्तनक्षीरेण परां पुष्टिमनयत्। एवं ते त्रयोऽपि शिशवः परस्परमज्ञातजातिविशेषा एकाचारविहारा बाल्यसमयं निर्वाहयन्ति। अथ कदाचितत्र वने अमन्नरण्यगजः समायातः। तं दृष्टा तौ सिंहसुतौ द्वावपि

कुपिताननौ तं प्रति प्रचिति यावत्, तावत्तेन शृगालसुतेनाभिहि-तम्—'अहो, गजोऽयं युष्मत्कुलशत्रुः । तन्न गन्तव्यमेतस्याभिमु-खम् ।' एवमुक्त्वा गृहं प्रधावितः । तावपि ज्येष्ठबान्धवभङ्गानिरु-त्साहतां गतौ । अथवा साध्वदमुच्यते—

एकेनापि सुधीरेण सोत्साहेन रणं प्रति । सोत्साहं जायते सैन्यं भग्ने भङ्गमवाग्नुयात् ॥ ४२ ॥ तथा च ।

5

अत एव हि वाञ्छन्ति भ्पा योधान्महाबलान् । श्र ॥ श्र ॥ श्र तो द्वाविप गृहं प्राप्य पित्रोरम्रतो विहसन्तौ ज्येष्ठभातृचेष्टित-10 म्चुः । यथा गजं दृष्ट्वा दूरतोऽपि नष्टः । सोऽपि तदाकर्ण्य कोपानिष्टमनाः प्रस्फिरिताधरपल्लवस्तामलोचनिस्त्रशिखां भृकुटिं कृत्वा तौ निर्भर्तस्यन्परुषतरवचनान्युवाच । ततः सिंद्येकान्ते नीत्वा प्रबोधितोऽसौ—'वत्स, मैवं कदाचिज्जल्प । भवदीयलघुभातरावेतौ ।' अथासौ प्रभूतकोपाविष्टस्तामुवाच—'किमहमेताभ्यां शौर्येण रूपेण 15 विद्याभ्यासेन कौशलेन वा हीनो येन मामुपहसतः । तन्मयावस्य-मेतौ व्यापादनीयौ ।' तदाकर्ण्य सिंही तस्य जीवितिमिच्छन्त्यन्तिवृहस्य प्राह—
'शूरोऽसि कृतविद्योऽसि दर्शनीयोऽसि पुत्रक ।

यस्मिन्कुले त्वमुत्पन्नो गजस्तत्र न हन्यते ॥ ४४ ॥ 20 तत्सम्यक्थणु । वत्स, त्वं शृगालीसुतः कृपया मया खस्तनक्षीरेण पुष्टिं नीतः । तद्यावदेतौ मत्पुत्रौ शिशुत्वात्त्वां शृगालं न जानीतः, तावहुततरं गत्वा खजातीयानां मध्ये भव । नो चेदाभ्यां हतो मृत्यु-पथं समेप्यसि ।' सोऽपि तद्वचनं श्रुत्वा भयव्याकुलमनाः शनैः शनैरपसृत्य खजात्या मिलितः । तस्मात्त्वमपि यावदेते राजपुत्रास्त्वां 25 कुलालं न जानन्ति, तावहुततरमपसर । नो चेदेतेषां सकाशाद्विडम्बनां प्राप्य मरिष्यसि ।' कुलालोऽपि तदाकण्यं सत्वरं प्रनष्टः । अतोऽहं ब्रवीमि—'खार्थमृतसृज्य यो दम्भी' इति ॥ विद्यूर्षं, यत्त्वया

स्त्रियोऽर्थ एतत्कार्यमनुष्ठातुमारब्धम् । न हि स्त्रीणां कथंचिद्विश्वास-

मुपगच्छेत्। उक्तं च-

30

यदर्थे स्वकुलं त्यक्तं जीवतार्धं च हारितम् । सा मां त्यजति निःस्नेहा कः स्नीणां विश्वसेन्नरः' ॥ ४५॥ मकर आह—'कथमेतत् ।' वानर आह—

#### कथा ५।

अस्ति कसिंश्चिद्धिष्ठाने कोऽपि ब्राह्मणः । तस्य च भार्या प्राणेभ्योऽप्यतिप्रियासीत्। सापि प्रतिदिनं कुटुम्बेन सह कलहं कुर्वाणा न विश्राम्यति । सोऽपि ब्राह्मणः कलहमसहमानो भार्यावात्स-ल्यात्लकुदुम्बं परित्यज्य ब्राह्मण्या सह विप्रकृष्टं देशान्तरं गतः। अथ महाटवीमध्ये ब्राह्मण्याभिहितः—'आर्यपुत्र, तृष्णा मां बाघते। 10 तदुद्कं काप्यन्वेषय। अथासी तद्वचनानन्तरं यावदुद्कं गृहीत्वा समागच्छति, तावत्तां मृतामपश्यत् । अतिवल्लभतया विषादं कुर्व-न्यावद्विलपति, तावदाकारो वाचं शृणोति । तथा हि—'यदि ब्राह्मण, त्वं सकीयजीवितस्यार्धं ददासि ततस्ते जीवति ब्राह्मणी'। तच्छुत्वा ब्राह्मणेन शुचीभ्य तिस्मिर्वाचाभिः स्वजीवितार्धं दत्तम्। 15 वाक्सममेव च ब्राह्मणी जीविता सा। अथ तौ जलं पीत्वा वनफ-लानि भक्षयित्वा गन्तुमारब्धौ । ततः क्रमेण कस्यचिन्नगरस्य प्रदेशे पुष्पवाटिकां प्रविश्य ब्राह्मणो भार्यामभिहितवान्—'भद्रे, यावदहं भोजनं गृहीत्वा समागच्छामि तावदत्र त्वया स्थातव्यम् ।' इत्यभि-धाय ब्राह्मणो नगरमध्ये जगाम । अथ तस्यां पुष्पवाटिकायां पङ्गर-20 रघट्टं खेलयन्दिन्यगिरा गीतमुद्गिरति । तच श्रुत्वा कुसुमेषुणार्दितया ब्राह्मण्या तत्सकाशं गत्वाभिहितम्—'भद्र, यहिं मां न कामयसे, तन्मत्सक्ता स्त्रीहत्या तव भविष्यति ।' पङ्गुरत्रवीत्—'किं व्याधि-प्रस्तेन मया करिष्यसि ।' साब्रवीत्—'किमनेनोक्तेन । अवस्यं त्वया सह मया संगमः कर्तव्यः ।' तन्द्रुत्वा तथा कृतवान् । सुरता-25 नन्तरं साबवीत्—'इतः प्रभृति यावज्जीवं मयात्मा भवते दत्तः। इति ज्ञात्वा भवानप्यसाभिः सहागच्छतु।' सोऽब्रवीत्—'एवमस्तु'। अथ ब्राह्मणो भोजनं गृहीत्वा समागत्य तया सह भोक्तुमारव्धः। साबवीत् — 'एष पङ्गुर्बु भुक्षितः । तदेतस्यापि कियन्तमपि प्रासं देहि' इति । तथानुष्ठिते बाह्मण्याभिहितम् — 'ब्राह्मण, सहायहीन-30 स्त्वं यदा प्रामान्तरं गच्छिसि, तदा मम वचनसहायोऽपि नास्ति।

तदेनं पङ्गं गृहीत्वा गच्छावः।' सोऽब्रवीत्—'न शक्नोम्यात्मानमप्या-त्मना बोहुम् । किं पुनरेनं पङ्गुम् ।' साबवीत्—'पेटाभ्यन्तरस्थमेन-महं नेप्यामि।' अथ तत्कृतकवचनव्यामोहितचित्तेन तेन प्रतिपन्नम्। तथानुष्ठितेऽन्यस्मिन्दिने कूपोपकण्ठे विश्रान्तो ब्राह्मणस्तया च पङ्ग-पुरुषासक्तया संपेर्य कूपान्तः पातितः । सापि पङ्गं गृहीत्वा कस्मि- 5 श्चित्रगरे प्रविष्टा । तत्र शुल्कचौर्यरक्षानिमित्तं राजपुरुषैरितस्ततो अमद्भिस्तन्मस्तकस्था पेटा दृष्टा बलादाच्छिच राजामे नीता। राजा च यावत्तामुद्धाटयति, तावत्तं पङ्गुं ददर्श । ततः सा ब्राह्मणी विलापं कुर्वती राजपुरुषानुपद्मेव तत्रागता । राज्ञा पृष्टा—'को वृत्तान्तः' इति । सात्रवीत्—'ममेष भर्ता व्याधिबाधितो दायादसमूहैरुद्वेजितो 10 मया स्नेहव्याकुलितमानसया शिरसि कृत्वा भवदीयनगर आनीतः'। तच्छ्रत्वा राजाब्रवीत्—'ब्राह्मणि, त्वं मे भगिनी । ग्रामद्वयं गृहीत्वा भर्ता सह भोगान्भुञ्जाना सुखेन तिष्ठ ।' अथ स ब्राह्मणो देववशा-त्केनापि साधुना कूपादुत्तारितः परिश्रमंस्तदेव नगरमायातः। तया दुष्टभार्यया दृष्टो राज्ञे निवेदितः—'राजन्, अयं मम भर्तुवैरी 15 समायातः ।' राज्ञापि वध आदिष्टः । सोऽब्रजीत्—'देव, अनया मम सक्तं किंचिद्वहीतमस्ति । यदि त्वं धर्मवत्सलः तद्दापय ।' राजा-ब्रवीत्—'भद्रे, यत्त्वयास्य सक्तं किंचिद्वहीतमस्ति तत्समर्पय।' सा प्राह—'देव, मया न किंचिद्वहीतम् ।' ब्राझण आह—'यन्मया त्रिवाचिकं खजीवितार्धं दत्तम्, तद्देहि'। अथ सा राजभयात्तत्रैव 20 'त्रिवाचिकमेव जीवितार्धमनेन दत्तम्'इति जल्पन्ती प्राणैर्विमुक्ता। ततः सविस्मयं राजात्रवीत्—'किमेतत्' इति । ब्राह्मणेनापि पूर्ववृत्तान्तः सकलोऽपि तसी निवेदितः । अतोऽहं ब्रवीमि — 'यद्थें स्वकुलं त्यक्तम्' इति ॥ वानरः पुनराह—'साधु चेदमुपाख्यानकं श्रूयते—

'न किं दद्यात्र किं कुर्यात्स्त्रीभिरभ्यर्थितो नरः। अनश्वा यत्र हेषन्ते शिरः पर्वणि मुण्डितम्'॥ ४६॥ मकर आह—'कथमेतत्।' वानरः कथयति—

## कथा ६।

अस्ति प्रख्यातवलपौरुषोऽनेकनरेन्द्रमुकुटमरीचिजालजटिलीकृ-

तपादपीठः शरच्छशाङ्किरणिनर्मरुयशाः समुद्रपर्यन्तायाः पृथिव्या भर्ता नन्दो नाम राजा । तस्य सर्वशास्त्राधिगतसमस्ततत्त्वः सिचवो वररुचिर्नाम । तस्य च प्रणयकरुहेन जाया कृपिता । सा चातीव वरुभानेकप्रकारं परितोष्यमाणापि न प्रसीदिति । ब्रवीति च कर्मानेकप्रकारं परितोष्यमाणापि न प्रसीदिति । ब्रवीति च कर्मानेकप्रकारं परितोष्यमाणापि न प्रसीदिति । ब्रवीति च कर्मानि—'भद्रे, येन प्रकारेण तुष्यित तं वद । निश्चितं करोमि ।' ततः कथंचित्तयोक्तम्—'यदि शिरो मुण्डियत्वा मम पाद्यो-र्निपतिस, तदा प्रसादाभिमुखी भवामि ।' तथानुष्ठिते प्रसन्नासीत् । अथ नन्दस्य भार्यापि तथैव रुष्टा प्रसाद्यमानापि न तुष्यित । तेनोक्तम्—'भद्रे, त्वया विना मुहूर्तमपि न जीवामि । पाद्योः 10 पतित्वा त्वां प्रसाद्यामि ।' साब्रवीत्—'यदि खळीनं मुखे प्रक्षिप्याहं तव पृष्ठे समारुद्ध त्वां घावयामि । धावितस्तु यद्यश्चवद्धेषसे, तदा प्रसन्ना भवामि ।' राज्ञापि तथैवानुष्टितम् । अथ प्रभातसये सभायामुपिवष्टस्य राज्ञः समीपे वररुचिरायातः । तं च हृष्टा राजा पत्रच्छ भी वररुचे, किं पर्वणि मुण्डितं शिरस्त्वया ।' सोऽव्रवीत्—

<sup>15</sup> 'न किं दद्यात्र किं कुर्यात्स्त्रीभिरभ्यर्थितो नरः।
अनश्चा यत्र हेषन्ते शिरः पर्वणि मुण्डितम्'॥ ४७॥
तद्भो दुष्टमकर, त्वमपि नन्दवररुचिवत्स्त्रीवश्यः। ततो भद्र, आगतेन त्वया मां प्रति वधोपायप्रयासः प्रारब्धः, परं स्ववाग्दोषेणैव
प्रकटीभूतः। अथवा साध्विदमुच्यते—

20 'आत्मनो मुखदोषेण बध्यन्ते शुकसारिकाः । बकास्तत्र न बध्यन्ते मौनं सर्वार्थसाधनम् ॥ ४८॥ तथा च ।

सुगुप्तं रक्ष्यमाणोऽपि दर्शयन्दारुणं वपुः । व्याघ्रचर्मप्रतिच्छन्नो वाकृते रासभो हतः' ॥ ४९ ॥ मकर आह—'कथमेतत् ।' वानरः कथयति—

#### कथा ७।

कस्मिश्चिद्धिष्ठाने शुद्धपटो नाम रजकः प्रतिवसति सा। तस्य च गर्दम एकोऽस्ति । सोऽपि घासाभावादतिदुर्बन्नतां गतः ।

अथ तेन रजकेनाटच्यां परिश्रमता मृतच्याघ्रो दृष्टः । चिन्तितं च—'अहो, शोभनमापितितम् । अनेन व्याघ्रचर्मणा प्रतिच्छाद्य रासभं रात्रौ यवक्षेत्रेष्ट्रसक्ष्यामि । येन व्याघ्रं मत्वा समीपवार्तिनः क्षेत्रपाला एनं न निष्कासियण्यन्ति । तथानुष्ठिते रासभो यथेच्छया यवभक्षणं करोति । प्रत्यृषे भ्योऽपि रजकः खाश्रयं नयति । एवं उगच्छता कालेन स रासभः पीवरतनुर्जातः कृच्छ्राद्धन्धनस्थानमपि नीयते । अथान्यसमित्रहानि स मदोद्धतो दूराद्रासभीशब्दमश्रणोत् । तच्छ्रवणमात्रेणैव स्वयं शब्दियतुमारब्धः । अथ ते क्षेत्रपाला रासभोऽयं व्याघ्रचर्मप्रतिच्छन्न इति ज्ञात्वा लगुडशरपाषाणप्रहारैस्तं व्यापादितवन्तः । अतोऽहं ब्रवीमि—'सुगुप्तं रक्ष्यमाणोऽपि' इति । 10 अथेवं तेन सह वदतो मकरस्य जलचरेणैकेनागत्याभिहितम्—'भो मकर, त्वदीया भार्यानशनोपविष्टा त्विय चिरयित प्रणयाभिभवा-द्विपन्ना ।' एवं तद्वज्रपातसहशवचनमाकण्यातीव व्याकुलितहृदयः प्रलपितमेवं चकार—'अहो, किमिदं संजातं मे मन्दभाग्यस्य । उक्तं च—

माता यस्य गृहे नास्ति भार्या च प्रियवादिनी । 15 अरण्यं तेन गन्तव्यं यथारण्यं तथा गृहम् ॥ ५०॥

तिनमत्र, क्षम्यताम् । मया तेऽपराधः कृतः । संप्रत्यहं तु स्त्रीवियोगाद्वैश्वानरप्रवेशं करिष्यामि ।' तच्छुत्वा वानरः प्रहसन्प्रोवाच—
'भोः, ज्ञातो मया प्रथममेव यत्त्वं स्त्रीवश्यः स्त्रीजितश्च । सांप्रतं च
प्रत्ययः संजातः । तन्मूढ, आनन्देऽपि जाते त्वं विषादं गतः । ताह-20
ग्मार्यायां मृतायामुत्सवः कर्तुं युज्यते । उक्तं च यतः—

या भार्या दुष्टचारित्रा सततं कलहिपया।
भार्यारूपेण सा ज्ञेया विदग्धेदिहणा जरा॥ ५१॥
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन नामापि परिवर्जयेत्।
स्वीणामिह हि सर्वासां य इच्छेत्युखमात्मनः॥ ५२॥
यदन्तस्तन्न जिह्वायां यिज्ञह्वायां न तद्वहिः।
यद्विस्तन्न कुर्वन्ति विचित्रचरिताः स्त्रियः॥ ५३॥
के नाम न विनश्यन्ति मिथ्याज्ञानान्नितिस्विनीम्।
रम्यां य उपसपिन्ति दीपाभां शलभा यथा॥ ५४॥
१८ पंचतः

अन्तर्विषमया होता बहिश्चैव मनोरमाः ।

गुज्जाफलसमाकाराः स्वभावादेव योषितः ॥ ५५ ॥

ताडिता अपि दण्डेन रास्नेरिप विखण्डिताः ।

न वशं योषितो यान्ति न दानैर्न च संस्तवैः ॥ ५६ ॥

जास्तां ताविकमन्येन दौरात्म्येनेह योषिताम् ।
विश्वतं स्वोदरेणापि झन्ति पुत्रं स्वकं रुषा ॥ ५७ ॥

रूक्षायां स्नेहसद्भावं कठोरायां सुमादवम् ।

नीरसायां रसं बालो वालिकायां विकल्पयेत्'॥ ५८ ॥

मकर आह—'भो चित्र, अस्त्वेतत् । परं किं करोमि । ममानर्थ
गृद्धयमेतत्संजातम् । एकस्तावद्भृहभङ्गः, अपरस्त्वद्भिधेन मित्रेण सह
चित्तविश्लेषः । अथवा भवत्येवं दैवयोगात् । उक्तं च यतः—

यादृशं मम पाण्डित्यं तादृशं द्विगुणं तव ।

नामूज्जारो न भर्ता च किं निरीक्षसि निम्नके'॥ ५९ ॥

वानर आह—'कथमेतत् ।' मकरोऽब्रवीत्—

कथा ८।

किसंश्चिद्धिष्ठाने हालिकदम्पती प्रतिवसतः सा। सा च हालिकभार्या पत्युर्वद्भभावात्सदैवान्यचिता न कथंचिद्धहे स्थैर्यमालम्बते।
केवलं परपुरुषानन्वेषमाणा परिश्रमति। अथ केनचित्परवितापहारकेण धूर्तेन सा लक्षिता विजने प्रोक्ता च—'सुभगे, मृतभार्योऽहम्।
20 त्वह्शनेन स्मरपीडितश्च। तदीयतां मे रितदिक्षिणा।' ततस्त्यामिहितम्—'भोः सुभग, यद्येवं तदस्ति मे पत्युः प्रभूतं धनम्। स च
वृद्धत्वात्प्रचिलतुभप्यसमर्थः। ततस्तद्धनमादायाहमागच्छामि। येन
त्वया सहान्यत्र गत्वा यथेच्छया रितसुखमनुभविष्यामि।' सोऽब्रवीत्—'रोचते मह्यमप्येतत्। तत्प्रत्यूषेऽत्र स्थाने शीष्ठमेव समाग25 न्तव्यम्, येन शुभतरं किंचिन्नगरं गत्वा त्वया सह जीवलोकः सफलीकियते।' सापि 'तथा' इति प्रतिज्ञाय प्रहसितवदना स्वगृहं गत्वा
रात्रौ प्रसुप्ते भर्तरि सर्व वित्तमादाय प्रत्यूषसमये तत्कथितस्थानमुपादवत्। धूर्तोऽपि तामग्रे विधाय दक्षिणां दिशमाश्रित्य सत्वरगितः
प्रस्थितः। एवं तयोर्वजतोर्योजनद्वयमात्रेणायतः काचिन्नदी समु-

पिस्तिता । तां दृष्ट्वा धूर्तिश्चन्तयामास—'किमहमनया यौवनप्रान्ते वर्तमानया करिष्यामि । किंच कदाप्यस्याः पृष्ठतः कोऽपि समेष्यति, तन्मे महाननर्थः स्यात् । तत्केवलमस्या वित्तमादाय गच्छामि ।' इति निश्चित्य तामुवाच — 'प्रिये, सुदुस्तरेयं महानदी । तदहं द्रव्यमानं पारे धृत्वा समागच्छामि । ततस्त्वामेकाकिनीं स्वपृष्ठमारोप्य सुखेनो- 5 तारयिष्यामि ।' सा प्राह—'सुभग, एवं क्रियताम् ।' इत्युक्त्वाऽशेष-वित्तं तस्मै समर्पयामास । अथ तेनाभिहितम्—'भद्रे, परिधानाच्छा-दनवस्त्रमपि समर्पय येन जलमध्ये निःशङ्का व्रजसि । तथानुष्ठिते धूर्तो वित्तं यस्रयुगलं चादाय यथाचिन्तितविषयं गतः। सापि कण्ठनिवेशि-तहस्तयुगला सोद्वेगा नदीपुलिनदेश उपविष्टा यावतिष्ठति, तावदेत-10 सिन्नन्तरे काचिच्छ्गालिका मांसपिण्डगृहीतवद्ना तत्राजगाम । आगत्य च यावत्परयति, तवान्नदीतीरे महान्मत्सः सिललानिष्कम्य बहिःस्थित आस्ते । एतं च दृष्ट्वा सा मांसपिण्डं समुतसुज्य तं मत्स्यं पत्युपादवत् । अत्रान्तर् आकाशादवतीर्य कोऽपि गृधस्तं मांसपिण्ड-मादाय पुनः खमुत्पपात । मत्स्योऽपि शृगालिकां दृष्टा नद्यां प्रविवेश । 15 सा शृगालिका व्यर्थश्रमा गृधमवलोकयन्ती तया निमकया सिस-तमभिहिता-

गृष्ठेणापहृतं मांसं मत्स्योऽपि सिलेलं गतः ।

मत्स्यमांसपरिश्रष्टे किं निरीक्षिसि जम्बुके' ॥ ६० ॥
तच्छुत्वा शृगालिका तामपि पितधनजारपरिश्रष्टां दृष्ट्वा सोपहासमाह— 20
'यादशं मम पाण्डित्यं तादशं द्विगुणं तव ।
नाभूजारो न भर्ता च किं निरीक्षिस निष्ठके' ॥ ६१ ॥
एवं तस्य कथयतः पुनरन्येन जलचरेणागत्य निवेदितम्—'यदहो,

एवं तस्य कथयतः पुनरन्येन जलचरेणागत्य निवेदितम्—'यदहो, त्वदीयं गृहमप्यपरेण महामकरेण गृहीतम् ।' तच्छुत्वासावतिदुः वि-तमनास्तं गृहान्निः सारियतुमुपायं चिन्तयन्नुवाच—'अहो, पश्यतां मे 25 देवोपहतत्वम् ।

मित्रं ह्यमित्रतां यातमपरं मे प्रिया मृता । गृहमन्येन च व्याप्तं किमद्यापि भविष्यति ॥ ६२ ॥ अथवा युक्तमिद्मुच्यते— क्षते प्रहारा निपतन्त्यभीक्षणमन्नक्षये वर्धति जाठराग्निः ।
आपत्सु वैराणि समुद्भवन्ति
वामे विधौ सर्वमिदं नराणाम् ॥ ६३ ॥

5 तिंक करोमि । किमनेन सह युद्धं करोमि । किं वा सान्नैव संबोध्य गृहान्निःसारयामि । किं वा भेदं दानं वा करोमि । अथवामुमेव वानरमित्रं प्रच्छामि । उक्तं च—

> यः पृष्ट्वा कुरुते कार्यं प्रष्टन्यान्खहितान्गुरून् । न तस्य जायते विघः कसिंधिदपि कर्मणि' ॥ ६४ ॥

न तस्य जायत विष्ठः कास्माश्चदाप कमाण'।। ६४ ॥

10 एवं संप्रधार्य भूयोऽपि तमेव जम्बूबृक्षमारूढं किपमपृच्छत्—'भो

मित्र, पश्य मे मन्द्रभाग्यताम्। यत्संप्रति गृहमिप मे बलवत्तरेण

मकरेण रुद्धम्। तदहं त्वां प्रष्टुमभ्यागतः। कथय किं करोमि।

सामादीनामुपायानां मध्ये कस्यात्र विषयः'। स आह—'भोः कृतन्न

पापचारिन्, मया निषिद्धोऽपि किं भूयो मामनुसरिस । नाहं तव

15 मूर्वस्योपदेशमि दास्यामि।' तच्छुत्वा मकरः प्राह—'भो मित्र,

सापराधस्य मे पूर्वस्नेहमनुस्मृत्य हितोपदेशं देहि।' वानर आह—

'नाहं ते कथयिष्यामि। यद्घार्यावाक्येन भवताहं समुद्रे प्रक्षेप्तं नीतः।

तदेव न यक्तम्। यद्यपि भार्या सर्वलोकादिष विष्ठभा भवति तथापि

न मित्राणि बान्धवाश्च भार्यावाक्येन समुद्रे प्रक्षिप्यन्ते। तन्मूर्ख,

20 मूढत्वेन नाशस्तव प्रागेव निवेदित आसीत्। यतः।

सतां वचनमादिष्टं मदेन न करोति यः । स विनाशमवामोति घण्टोष्ट्र इव सत्वरम्' ॥ ६५ ॥ मकर आह—'कथमेतत् ।' सोऽबवीत्—

कथा ९।

25 कसिंश्चिदिष्रिष्ठान उज्ज्वलको नाम रथकारः प्रतिवसित सा । स नातीव दारिद्योपहतिश्चिन्तितवान्—'अहो, धिगियं दरिद्रतासमृहहे । यतः सर्वोऽपि जनः स्वकर्मणैव रतस्तिष्ठति । असदीयः पुनर्व्यापारो नात्राधिष्ठानेऽर्हति । यतः सर्वलोकानां चिरंतनाश्चतुर्भूमिका गृहाः सन्ति । मम च नात्र । तरिक

मदीयेन रथकारत्वेन प्रयोजनम्।' इति चिन्तयित्वा देशानिष्कान्तः। यार्वातंकचिद्वनं गच्छति ताबद्गह्वराकारवनगहनमध्ये सूर्यास्तमनवे-लायां स्वयुथाद्धष्टां प्रसववेदनया पीड्यमानामुष्ट्रीमपत्यत् । स च दासरकयुक्तामुष्ट्रीं गृहीत्वा स्वस्थानाभिमुखः प्रस्थितः गृह-मासाच रज्जं गृहीत्वा तामुष्ट्रिकां बबन्ध । ततश्च तीक्ष्णं परशुमादाय ह तस्याः कृते पल्लवानयनार्थं पर्वतैकदेशे गतः । तत्र च नृतनानि कोम-लानि बहूनि पल्लवानि छित्त्वा शिरिस समारोप्य तस्याअग्रे निचिक्षेप। तया च तानि शनैः शनैभक्षितानि । पश्चात्पल्लवभक्षणप्रभावाद-हर्निशं पावरतनुरुष्ट्री संजाता । सोऽपि दासेरको महानुष्ट्रः संजातः । ततः स नित्यमेव दुग्धं गृहीत्वा स्वकुटुम्बं परिपालयति । अथ रथ-10 कारेण वलभत्वाद्दासेरकग्रीवायां महती घण्टा प्रतिबद्धा । पश्चाद्रथ-कारो व्यचिन्तयत्—'अहो, किमन्यैर्दुष्कृतकर्मभिः, यावन्ममैतसा-देवोष्ट्रीपरिपालनादस्य कुटुम्बस्य भव्यं संजातम् । तत्किमन्येन व्यापा-रेण।' एवं विचिन्त्य गृहमागत्य वियामाह—'भद्रे, समीचीनोऽयं व्यापारः । तव संमतिश्चेत्कुतोऽपि धनिकार्तिकचिद्रव्यमादाय मया 15 गुर्जरदेशे गन्तव्यं कलभग्रहणाय । तावत्त्वयैतौ यनेन रक्षणीयौ । यावदहमपरामुष्ट्रीं कीत्वा समागच्छामि ।' ततश्च गुर्जरदेशं गत्वोष्ट्रीं गृहीत्वा स्वगृहमागतः । किं बहुना । तेन तथा कृतं यथा तस्य प्रचुरा उष्ट्राः करभाश्च संमिलिताः । ततस्तेन महदुष्ट्रयूथं कृत्वा रक्षा-पुरुषो धृतः । तस्य वर्षं प्रति वृत्त्या करममेकं प्रयच्छति । 20 अन्य चाहर्निशं दुग्धपानं तस्य निरूपितम् । एवं रथकारोऽपि नित्यमेवोष्ट्रीकरभव्यापारं कुर्वनसुखेन तिष्ठति । अथ ते दासे-रका अधिष्ठानोपवन आहारार्थं गच्छन्ति । कोमलवल्ली-र्थथेच्छया भक्षयित्वा महति सरिस पानीयं पीत्वा सायंतनसमये मन्दं मन्दं लीलया गृहमागच्छन्ति । स च पूर्वदासेरको मदाति-25 रेकात्रष्ट आगत्य मिलति । ततसीः कलभैरभिहितम्—'अहो, मन्द-मतिरयं दासेरको यथा यूथाद्धष्टः पृष्ठे स्थित्वा घण्टां वादयन्नागच्छ-ति । यदि कस्यापि दुष्टसत्त्वस्य मुखे पतिष्यति, तन्नूनं मृत्युमवाप्स-ति । अथ तस्य तद्वनं गाहमानस्य कश्चित्सिंहो घण्टारवमाकण्ये समायातः यावद्वलोकयति, तावदुष्टीदासेरकाणां यूथं गच्छति । 30

एकस्तु पुनः पृष्ठे कीडां कुर्वन्वछरीश्चरन्याविष्ठिति, तावदन्ये दासे-रकाः पानीयं पीत्वा खगृहे गताः । सोऽपि वनान्निष्कम्य याविद्व-शोऽवलोकयित, तावन्न कंचिन्मार्गं पश्यित वेत्ति च । यूथाद्धष्टो मन्दं मन्दं बृहच्छब्दं कुर्वन्याविकयदूरं गच्छिति, तावत्तच्छब्दानु-श्मारी सिंहोऽपि कमं कृत्वा निभृतोऽग्ने व्यवस्थितः । ततो यावदुष्ट्रः समीपमागतः, तावित्सहेन लम्भयित्वा श्रीवायां गृहीतो मारितश्च । अतोऽहं ब्रवीमि—'सतां वचनमादिष्टम्' इति ।। अथ तच्छुत्वा मकरः प्राह—'भद्र,

प्राहुः साप्तपदं मैत्रं जनाः शास्त्रविचक्षणाः ।

मित्रतां च पुरस्कृत्य किंचिद्रक्ष्यामि तच्छृणु ॥ ६६ ॥

उपदेशप्रदातॄणां नराणां हितमिच्छताम् ।

परस्मिन्निहलोके च व्यसनं नोपपद्यते ॥ ६७ ॥

तत्सर्वथा कृतन्नस्यापि मे कुरु प्रसादमुपदेशप्रदानेन । उक्तं च—

उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः ।

अपकारिषु यः साधुः स साधुः सद्भिरुच्यते' ॥ ६८ ॥ तदाकर्ण्य वानरः प्राह—'भद्र, यद्येवं तर्हि तत्र गत्वा तेन सह युद्धं कुरु । उक्तं च—

हतस्त्वं प्राप्स्यसि खर्गं जीवनगृहमथो यशः। युध्यमानस्य ते भावि गुणद्वयमनुत्तमम् ॥ ६९॥ उत्तमं प्रणिपातेन शूरं भेदेन योजयेत्। नीचमल्पप्रदानेन समशक्तिं पराक्रमैः'॥ ७०॥ मकरः प्राह 'कथमेतत्।' सोऽब्रवीत्—

### कथा १०।

आसीत्कस्मिश्चिद्वनोद्देशे महाचतुरको नाम शृगालः । तेन कदा-25 चिदरण्ये स्वयं मृतो गजः समासादितः । तस्य समन्तात्परिभ्रमिति, परं किठनां त्वचं भेत्तं न शकोति । अथात्रावसर इतश्चेतश्च विचर-न्कश्चित्सिहस्तत्रैव प्रदेशे समाययौ । अथ सिंहं समागतं दृष्ट्वा स क्षितितलविन्यस्तमौलिमण्डलः संयोजितकरयुगलः सविनयमुवाच— 'स्वामिन्, त्वदीयोऽहं लागुडिकः स्थितस्त्वदर्थे गजमिमं रक्षामि । तदेनं भक्षयतु स्वामी ।' तं प्रणतं हट्टा सिंहः प्राह—'भोः, नाहम-न्येन हतं सत्त्वं कदाचिदिष भक्षयामि । उक्तं च—

> वनेऽपि सिंहा मृगमांसभक्षा बुभुक्षिता नैव तृणं चरन्ति । एवं कुलीना व्यसनाभिभूता न नीतिमार्गं परिलङ्घयन्ति ॥ ७१ ॥

15

5

तत्तवैव गजोऽयं मया प्रसादीकृतः।' तच्छुत्वा शृगालः सानन्दमाह— 'युक्तमिदं स्वामिनो निजभृत्येषु। उक्तं च यतः— अन्त्यावस्थोऽपि महान्स्वामिगुणान्नो जहाति शुद्धतया।

न श्वेतभावमुज्झित शङ्घः शिखिभुक्तिमुक्तोऽपि'॥ ७२॥ अथ सिंहे गते कश्चिद्याघः समाययौ । तमपि दृष्ट्वासौ व्यचि-न्तयत्—'अहो, एकस्तावद्दुरात्मा प्रणिपातेनापवाहितः। तत्कथिमदा-नीमेनमपवाहियप्यामि । नूनं शूरोऽयम् । न खळु भेदं विना साध्यो भविष्यति । उक्तं च यतः—

न यत्र शक्यते कर्तुं साम्ना दानमथापि वा । भेदस्तत्र प्रयोक्तव्यो यतः स वशकारकः ॥ ७३ ॥ किंच सर्वगुणसंपन्नोऽपि भेदेन बध्यते । उक्तं च यतः—

अन्तः स्थेन विरुद्धेन सुवृत्तेनातिचारुणा । अन्तर्भिन्नेन संप्राप्तं मौक्तिकेनापि बन्धनम्' ॥ ७४ ॥

एवं संप्रधार्य तस्याभिमुखो भूत्वा गर्वादुन्नतकन्धरः ससंभ्रममुवाच—20 'माम, कथमत्र भवान्मृत्युमुखे प्रविष्टः । येनैष गजः सिंहेन व्यापादितः । स च मामेतदक्षणे नियुज्य नद्यां स्नानार्थं गतः । तेन च गच्छता मम समादिष्टम्—'यदि कश्चिदिह व्याघः समायाति, त्वया सुगुप्तं ममावेदनीयम् । येन वनमिदं मया निव्यीघं कर्तव्यम् । यतः पूर्व व्याघ्रेणेकेन मया व्यापादितो गजः शून्ये भक्षयित्वोच्छि-25 ष्टतां नीतः । तिह्नादारभ्य व्याघ्रान्प्रति प्रकुपितोऽस्मि' । तच्छुत्वा व्याद्यः संत्रस्तम्त्रमाह—'भो भागिनेय, देहि मे प्राणदक्षिणाम् । त्वया तस्यात्र चिरायायातस्यापि मदीया कापि वार्ता नारूयेया ।'

एवमभिधाय सत्वरं पलायांचके । अथ गते व्याघ्रे तत्र कश्चिद्वीपी समायातः । तमपि दृष्टासौ व्यचिन्तयत्—'दृढदंष्ट्रोऽयं चित्रकः । तदस्य पार्श्वादस्य गजस्य यथा चर्मच्छेदो भवति तथा करोमि । एवं निश्चित्य तमप्युवाच—'भो भगिनीसुत, किमिति चिरादृष्टोऽसि । कथं च बुभुक्षित इव लक्ष्यसे । तदतिथिरिस मे । एष गजः सिंहेन हतस्तिष्ठति । अहं चास्य तदादिष्टो रक्षपालः। परं तथापि यावत्सिहो न समायाति, तावदस्य गजस्य मांसं भक्षयित्वा तृष्टिं कृत्वा द्वततरं वृज ।' स आह—'माम, यद्येवं तन्न कार्यं मे मांसारानेन, यतः 'जीवन्नरो भद्रशतानि पर्यित' । उक्तं च—

विक्वं प्रसितुं प्रासं प्रस्तं परिणमेच यत्।
हितं च परिणामे यत्तदाद्यं भूतिमिच्छता ॥ ७५ ॥
तत्सर्वथा तदेव भुज्यते यदेव परिणमित । तदहमितोऽपयास्यामि ।' शृगाल आह—'भो अधीर, विश्रब्धो भूत्वा भक्षय त्वम् । तस्यागमनं दूरतोऽपि तवाहं निवेदियण्यामि'। तथाविष्ठिते द्वीपिना भिन्नां त्वचं विज्ञाय जम्बूकेनाभिहितम्—'भो भिग-नीस्रत, गम्यताम् । एष सिंहः समायाति ।' तच्छुत्वा चित्रको दूरं प्रनष्टः । अथ यावदसौ तद्भेदकृतद्वारेण किंचिन्मांसं भक्षयित, ताव-दितसंकुद्धोऽपरः शृगालः समाययौ । अथ तमात्मतुल्यपराक्रमं हष्ट्वेनं श्लोकमपठत्—

20 'उत्तमं प्रणिपातेन शूरं भेदेन योजयेत्।

नीचमलपपदानेन समशक्तिं पराक्रमैः ॥ ७६ ॥ तदिभमुखकृतपयाणः स्वदंष्ट्राभिस्तं विदार्य दिशोभागं कृत्वा स्वयं मुखेन चिरकालं हिस्तिमांसं बुभुजे । एवं त्वमिष तं रिपुं स्वजातीयं युद्धेन परिभ्य दिशोभागं कुरु । नो चेत्पश्चाह्यद्वमूलादस्मात्त्वमिष

25 विनाशमवाप्स्यसि । उक्तं च यतः—

संभाव्यं गोषु संपन्नं संभाव्यं ब्राह्मणे तपः । संभाव्यं स्त्रीषु चापल्यं संभाव्यं जातितो भयम् ॥ ७७ ॥ अत्यच।

सुमिक्षाणि विचित्राणि शिथिलाः पौरयोषितः । एको दोषो विदेशस्य स्वजातिर्यद्विरुध्यते ॥ ७८॥ मकर आह—'कथमेतत् ।' वानरोऽत्रवीत्—

कथा ११।

अस्ति कसिंश्चिद्घिष्ठाने चित्राङ्गो नाम सारमेयः । तत्र च चिरकालं दुर्मिक्षं पतितम् । अन्नाभावात्सारमेयाद्यो निष्कुलतां गन्तुमारब्धाः । अथ चित्राङ्गः श्चुत्क्षामकण्ठस्तद्भयादेशान्तरं गतः । तत्र च
कसिंश्चित्पुरे कस्यचिद्वहमेधिनो गृहिण्याः प्रमादेन प्रतिदिनं गृहं
प्रविश्य विविधान्नानि भक्षयन्परां तृप्तिं गच्छिति । परं तद्वहाद्वहिनिं-10
प्कान्तोऽन्यैर्मदोद्धतसारमेयैः सर्वदिश्च परिवृत्य सर्वाङ्गं दंष्ट्राभिर्विदार्यते । ततस्तेन विचिन्तितम्—'अहो, वरं स्वदेशो यत्र दुर्भिक्षेऽिष
सुखेन स्थीयते । न च कोऽिष युद्धं करोति । तदेवं स्वनगरं त्रज्ञामि'
इत्यवधार्य स्वस्थानं प्रति जगाम । अथासौ देशान्तरात्समायातः सर्वेरिष स्वजनैः पृष्टः—'भोश्चित्राङ्ग, कथयास्माकं देशान्तरवार्ताम् । 15
कीदृग्देशः । किं चेष्टितं लोकस्य । क आहारः । कश्च व्यवहारस्तत्र'
इति । स आह—'किं कथ्यते विदेशस्य स्वरूपविषयः ।

सुभिक्षाणि विचित्राणि शिथिलाः पौरयोपितः ।

एको दोषो विदेशस्य स्वजातिर्यद्विरुध्यते'॥ ७९॥ सोऽपि मकरस्तदुपदेशं श्रुत्वा कृतमरणनिश्चयो वानरमनुज्ञाप्य स्वाश्रयं २० गतः। तत्र च तेन स्वगृहप्रविष्टेनाततायिना सह विग्रहं कृत्वा हृदसत्त्वावष्टम्भनाच तं व्यापाद्य स्वाश्रयं च लब्ध्वा सुखेन चिरकाल-मतिष्ठत्। अतः साध्वदमुच्यते—

अकृत्य पौरुषं या श्रीः किं तयापि सुभोग्यया ।
जरद्गवः समभाति दैवादुपगतं तृणम् ॥ ८० ॥
इति श्रीविष्णुशर्मविरचिते पश्चतत्रके लब्धप्रणाशं
नाम चतुर्थं तत्रं समाप्तम् ।

5

25

15

20

25

## अपरीक्षितकारकम्।

अथेदमारभ्यतेऽपरीक्षितकारकं नाम पञ्चमं तन्नम्, यस्यायमा-दिमः श्लोकः---

> कुदृष्टं कुपरिज्ञातं कुश्रुतं कुपरीक्षितम् । तन्नरेण न कर्तव्यं नापितेनात्र यत्कृतम् ॥ १॥

तद्यथानुश्रूयते—अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे पाटिलपुत्रं नाम नगरम् । तत्र मणिगद्रो नाम श्रेष्ठी प्रतिवसित सा । तस्य च धर्मार्थका-ममोक्षकर्माणि कुर्वतो विधिवशाद्धनक्षयः संजातः । ततो विभवक्ष-यादपमानपरम्परया परं विषादं गतः । अथान्यदा रात्रौ सुप्तश्चिन्ति-10 तवान्—'अहो धिगियं दरिद्रता । उक्तं च—

शीलं शौचं क्षान्तिदीक्षिण्यं मधुरता कुले जन्म। न विराजन्ति हि सर्वे वित्तविहीनस्य पुरुषस्य ॥ २ ॥ मानो वा दर्पो वा विज्ञानं विश्रमः सुबुद्धिर्वा। सर्व प्रणश्यति समं वित्तविहीनो यदा पुरुषः ॥ ३ ॥ पतिदिवसं याति लयं वसन्तवाताहतेव शिशिरश्रीः। बुद्धिबुद्धिमतामपि कुटुम्बभरचिन्तया सततम् ॥ ४ ॥ नश्यति विपुलमतेरपि बुद्धिः पुरुषस्य मन्द्विभवस्य। घृतलवणतैलतण्डुलवस्नेन्धनचिन्तया सततम् ॥ ५॥ गगनमिव नष्टतारं शुष्कमिव सरः रमशानमिव रौद्रम् । प्रियदर्शनमपि रूक्षं भवति गृहं धनविहीनस्य ॥ ६॥ न विभाज्यन्ते लघवो वित्तविहीनाः पुरोऽपि निवसन्तः। सततं जातविनष्टाः पयसामिव बुद्धदाः पयसि ॥ ७ ॥ सुकुलं कुशलं सुजनं विहाय कुलकुशलशीलविकलेऽपि। आब्ये कल्पतराविव नित्यं रज्यन्ति जननिवहाः ॥ ८॥ विफलमिह पूर्वसुकृतं विद्यावन्तोऽपि कुलसमुद्भताः। यस्य यदा विभवः स्यात्तस्य तदा दासतां यान्ति ॥ ९ ॥ लघुरयमाह न लोकः कामं गर्जन्तमपि पतिं पयसाम् । सर्वमळजाकरमिह यत्कुर्वन्तीह परिपूर्णाः' ॥ १० ॥

25

एवं संप्रधार्य भूयोऽप्यचिन्तयत्—'तदहमनशनं कृत्वा प्राणानुत्सजामि । किमनेन नो व्यर्धजीवितव्यसनेन ।' एवं निश्चयं कृत्वा सुप्तः।
अथ तस्य स्वप्ने पद्मनिधिः क्षपणकरूपी दर्शनं गत्वा प्रोवाच—'भोः
श्रेष्ठिन्, मा त्वं वैराग्यं गच्छ । अहं पद्मनिधिस्तव पूर्वपुरुषोपार्जितः।
तदनेनैव रूपेण प्रातस्त्वद्वहमागमिष्यामि । तत्त्वयाहं लगुडपहारेण ठ
शिरसि ताडनीयः, येन कनकमयो मृत्वाक्षयो भवामि । अथ प्रातः
प्रबुद्धः सन्स्वमं सरंश्चिन्ताचकमारूढस्तिष्ठति—'अहो, सत्योऽयं
स्वमः किंवा असत्यो भविष्यति, न ज्ञायते । अथवा नृनं मिथ्या
भाव्यन्, यतोऽहं केवलं वित्तमेव चिन्तयामि । उक्तं च—

व्याधितेन सशोकेन चिन्तायस्तेन जन्तुना । कामार्तेनाथ मत्तेन दृष्टः खप्नो निरर्थकः' ॥ ११॥

एतसिन्नन्तरे तस्य भार्यया किध्वनापितः पादप्रक्षालनायाहूतः। अत्रान्तरे च यथानिर्दिष्टः क्षपणकः सहसा प्रादुर्वभूव। अथ स तमालोक्य प्रहृष्टमना यथासन्नकाष्ठदण्डेन तं शिरस्यताडयत्। सोऽपि सुवर्णमयो भूत्वा तत्क्षणाद्भूमौ निपतितः। अथ स श्रेष्ठी निभृतं 15 स्वगृहमध्ये कृत्वा नापितं संतोष्य प्रोवाच—'तदेतद्धनं वस्त्राणि च मया दत्तानि गृहाण। भद्र, पुनः कस्यचिन्नाख्येयो वृत्तान्तः।' नापितोऽपि स्वगृहं गत्वा व्यचिन्तयत्—'नूनमेते सर्वेऽपि नम्नकाः शिरसि दण्डहताः काञ्चनमया भवन्ति। तदहमपि प्रातः प्रभूतानाहूय लगुडैः शिरासे हन्मि, येन प्रभूतं हाटकं मे भवति।' एवं चिन्तयतो 20 महता कष्टेन निशातिचकाम। अथ प्रमातेऽभ्युत्थाय बृहल्लगुडमेकं प्रगुणीकृत्य क्षपणकिवहारं गत्वा जिनेन्द्रस्य प्रदक्षिणत्रयं विधाय जानुभ्यामवनिं गत्वा वक्त्रद्वारन्यस्तोत्तरीयाञ्चलस्तारस्वरेणेमं क्षोकम-पठत्—

'जयन्ति ते जिना येषां केवलज्ञानशालिनाम् । आजन्मनः सारोत्पत्तौ मानसेनोषरायितम् ॥ १२॥

अन्यच-

सा जिह्ना या जिनं स्तौति तिचतं यजिने रतम्। तावेव च करे। श्राध्यौ यौ तत्पूजाकरौ करौ॥ १३॥

तथा च।

ध्यानव्याजमुपेत्य चिन्तयसि कामुन्मील्य चक्षुः क्षणं पश्यानङ्गशरातुरं जनिममं त्रातापि नो रक्षसि । मिथ्याकारुणिकोऽसि निर्धृणतरस्त्वतः कृतोऽन्यः पुमा-

न्सेर्प्यं मारवध्भिरित्यभिहितो बौद्धो जिनः पातु वः'॥१४॥ एवं संस्तुत्य ततः प्रधानक्षपणकमासाद्य क्षितिनिहितजानुचरणः, 'नमोऽस्तु, वन्दे' इत्युचार्य लब्धधर्मवृद्याशीर्वादः सुखमालिकानुत्रह-लब्धवतादेश उत्तरीयनिबद्धयन्थिः सप्रश्रयमिद्माह—'भगवन्, अद्य विहरणिकया समस्तमुनिसमेतेनास्मद्वृहे कर्तव्या ।' स आह— 10 भोः श्रावक, धर्मज्ञोऽपि किमेवं वदसि । किं वयं ब्राह्मणसमानाः यत आमन्नणं करोषि । वयं सदैव तत्कालपरिचर्यया अमन्तो भक्ति-भाजं श्रावकमवलोक्य तस्य गृहे गच्छामः। तेन कृच्छादभ्यर्थिता-स्तद्वहे प्राणधारणमात्रामशनिकयां कुर्मः। तद्गम्यताम् । नैवं भूयोऽपि वाच्यम् ।' तच्छुत्वा नापित आह—'भगवन्, वेदयहं युप्मद्धर्मम्। 15 परं भवतो बहुश्रावका आह्वयन्ति । सांप्रतं पुनः पुस्तकाच्छादनयो-ग्यानि कर्पटानि बहुमूल्यानि प्रगुणीकृतानि । तथा पुस्तकानां लेखनाय लेखकानां च वित्तं संचितमास्ते । तत्सर्वथा कालोचितं कार्यम् ।' ततो नापितोऽपि स्वगृहं गतः । तत्र च गत्वा खादिरमयं लगुडं सजीकृत्य कपाटयुगलं द्वारि समाधाय सार्धपहरैकसमये 20 भूयोऽपि विहारद्वारमाश्रित्य सर्वान्क्रमेण निष्कामतो गुरुपार्थनया खगृहमानयत् । तेऽपि सर्वे कर्पटवित्तलोभेन भक्तियुक्तानपि परिचित-श्रावकान्परित्यज्य प्रहृष्टमनसस्तस्य पृष्ठतो ययुः । अथवा साध्वि-दमुच्यते-

एकाकी गृहसंत्यक्तः पाणिपात्रो दिगम्बरः ।
सोऽपि संवाद्यते लोके तृष्णया पश्य कौतुकम् ॥ १५॥
जीर्यन्ते जीर्यतः केशा दन्ता जीर्यन्ति जीर्यतः ।
चक्षुःश्रोत्रे च जीर्येते तृष्णिका तरुणायते' ॥ १६॥
अपरं गृहमध्ये तान्प्रवेश्य द्वारं निभृतं पिधाय लगुडपहारैः शिरस्यताडयत् । तेऽपि ताड्यमाना एके मृताः, अन्ये भिन्नमस्तकाः फुत्क-

नुमुपचक्रमिरे । अत्रान्तरे तमाक्रन्दमाकण्यं कोटरक्षपाछैरमिहितम्—
'भो भोः, किमयं महान्कोलाहलो नगरमध्ये । तद्गम्यतां गम्यताम् ।'
ते च सर्वे तदादेशकारिणस्तत्सिहता वेगात्तद्वहं गता यावत्पश्यन्ति,
तावदुधिरष्ठावितदेहाः पलायमाना नमका दृष्टाः । पृष्टाश्च—'भोः,
किमेतत् ।' ते प्रोचुर्यथावित्यतं नापितवृत्तान्तम् । तैरिष स नापितो बद्धो 5
हतशेषैः सह धर्माधिष्ठानं नीतः। तैर्नापितः पृष्टः—'भोः, किमेतद्भवता
कुकृत्यमनुष्ठितम् ।' स आह—'किं करोमि । मया श्रेष्ठिमणिभद्रगृहे
दृष्ट एवंविधो व्यतिकरः ।' सोऽपि सर्वं मणिभद्रगृहवृत्तान्तं यथादृष्टमकथ्यत् । ततः श्रेष्ठिनमाहूय भणितवन्तः—'भोः श्रेष्ठिन्, किं
त्वया कश्चित्थपणको व्यापादितः ।' ततस्तेनापि सर्वः क्षपणकवृत्ता- 10
नतस्तेषां निवेदितः । अथ तैरिमहितम्—'अहो, शूलमारोप्यतामसौ
दुष्टात्मा कुपरीक्षितकारी नापितः ।' तथानुष्ठिते तैरिमहितम्—

'कुदृष्टं कुपरिज्ञातं कुश्रुतं कुपरीक्षितम् । तन्नरेण न कर्तव्यं नापितेनात्र यत्कृतम् ॥ १७॥

अथवा साध्वदमुच्यते—

15

अपरीक्ष्य न कर्तव्यं कर्तव्यं सुपरीक्षितम् । पश्चाद्भवति संतापो ब्राह्मण्यां नकुलार्थतः' ॥ १८॥ मणिभद्र आह—'कथमेतत् ।' ते धर्माधिकारिणः प्रोचुः—

#### कथा १।

कसिंश्चिद्घिष्ठाने देवशर्मा नाम ब्राह्मणः प्रतिवसित सा । तस्य 20 मार्यो प्रसूता सुतमजनयत् । तस्मिन्नेव दिने नकुली नकुलं प्रसूता । अथ सा सुतवत्सला दारकवत्तमि नकुलं स्तन्यदानाभ्यक्रमर्दनादिभिः पुपोष । परं तस्य न विश्वसिति यत्कदाचिदेष स्वजातिदोषवशादस्य दारकस्य विरुद्धमाचरिप्यतीति । एवं जानाति स्वचित्ते । उक्तं च—

कुपुत्रोऽपि भवेत्पुंसां हृदयानन्दकारकः । दुर्विनीतः कुरूपोऽपि मूर्लोऽपि व्यसनी खलः ॥ १९ ॥ एवं च भाषते लोकश्चन्दनं किल शीतलम् । पुत्रगात्रस्य संस्पर्शश्चन्दनादितिरिच्यते ॥ २० ॥ सौहृदस्य न वाञ्छन्ति जनकस्य हितस्य च । लोकाः प्रपालकस्यापि यथा पुत्रस्य बन्धनम् ॥ २१ ॥ १९ पंचत०

30

25

अथ सा कदाचिच्छय्यायां पुत्रं शायित्वा जलकुम्भमादाय पतिमुवाच—'ब्राह्मण, जलार्थमहं तडागे यास्यामि, त्वया पुत्रोऽयं
नकुलाद्रक्षणीयः ।' अथ तस्यां गतायां पृष्ठे ब्राह्मणोऽपि सून्यं गृहं
मुक्त्वा भिक्षार्थं कचित्रिर्गतः । अत्रान्तरे दैववशात्कृष्णसपों बिलाति
इन्हान्तः । नकुलोऽपि तं स्वभाववैरिणं मत्वा श्रातू रक्षणार्थं सर्पेण सह
युद्धा सर्पं खण्डशः कृतवान् । ततो रुधिराष्ट्रावितवदनः सानन्दं
स्वव्यापारप्रकाशनार्थं मातुः संमुखो गतः । मातापि तं रुधिरक्कित्रमुखमवलोक्य शक्कितचित्ता 'यदनेन दुरात्मना दारको भिक्षतः' इति
विचिन्त्य कोपात्तस्योपिर तं जलकुम्भं चिक्षेप । एवं सा नकुलं

10व्यापाद्य यावत्प्रलपन्ती गृह आगच्छिति, तावत्युतस्तथैव सुप्तस्तिष्ठति,
समीपे कृष्णसर्पं खण्डशः कृतमवलोक्य पुत्रवधशोकेनात्मिशरो वक्षःस्थलं च ताडियितुमारव्धा । अत्रान्तरे ब्राह्मणो गृहीतिनर्वापः समायातो यावत्पश्यित, तावत्पुत्रशोकामितप्ता ब्राह्मणी प्रलपति—'भो
भो लोभात्मन्, लोभाभिभूतेन त्वया न कृतं मद्वचः । तद्नुभव

15 सांप्रतं पुत्रमृत्युदुःखवृक्षफलम् । अथवा साध्विदमुच्यते—

अतिलोभो न कर्तव्यो लोभं नैव परित्यजेत्। अतिलोभाभिभूतस्य चक्रं अमित मस्तके॥ २२॥ श्रे ब्राह्मण आह—'कथमेतत्।' सा प्राह—

#### कथा २।

20 किसंश्चिदिधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मणपुत्राः परस्परं मित्रतां गता वसन्ति सा । ते चापि दारिद्योपहताः परस्परं मन्नं चक्रः—'अहो, धिगियं दरिद्रता । उक्तं च—

> परं वनं व्याघ्रगजादिसेवितं जनेन हीनं बहुकण्टकावृतम् । तृणानि शय्या परिधानवल्कलं न बन्धुमध्ये धनहीनजीवितम् ॥

तथा च।

25

खामी द्वेष्टि सुसेवितोऽपि सहसा प्रोज्झन्ति सद्घान्धवा राजनते न गुणास्त्यजन्ति तनुजाः स्फारीभवन्त्यापदः।

15

भार्या साधु सुवंशजापि भजते नो यान्ति मित्राणि च न्यायारोपितविक्रमाण्यपि नृणां येषां न हि स्याद्धनम् ॥ २४॥

श्रूरः सुरूपः सुभगश्च वाग्मी
शस्त्राणि शास्त्राणि विदांकरोति ।
अर्थ विना नैव यशश्च मानं
प्रामोति मर्त्योऽत्र मनुष्यलोके ॥ २५ ॥
तानीन्द्रियाण्यविकलानि तदेव नाम
सा बुद्धिरप्रतिहता वचनं तदेव ।
अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः स एव

बाह्यः क्षणेन भवतीति विचित्रमेतम् ॥ २६॥ 10

तद्गच्छामः कुत्रचिद्धीय।' इति संमन्न्य खदेशं पुरं च खसुहत्सहितं बान्धवयुतं गृहं च परित्यज्य प्रस्थिताः। अथवा साध्विद्मुच्यते— सत्यं परित्यजित मुञ्जति बन्धवर्गं

> शीघं विहाय जननीमपि जन्मभूमिम् । संत्यज्य गच्छति विदेशमभीष्टलोकं

चिन्ताकुलीकृतमतिः पुरुषोऽत्र लोके ॥ २७ ॥

एवं कमेण गच्छन्तोऽवन्तीं प्राप्ताः। तत्र सिप्राजले कृतस्नाना महाकालं प्रणम्य यावित्रगेच्छन्ति, तावद्भरवानन्दो नाम योगी संमुखो बभूव। ततस्तं ब्राह्मणोचितिविधिना संभाव्य तेनैव सह तस्य मठं जम्मः। अथ तेन ते पृष्टाः—'कृतो भवन्तः समायाताः। क यास्यथ। 20 किं प्रयोजनम्।' ततस्तैरभिहितम्—'वयं सिद्धियात्रिकाः। तत्र यास्यामो यत्र धनाप्तिर्मृत्युर्वा भविष्यतीत्येव निश्चयः। उक्तं च—

दुष्पाप्याणि बहूनि च लभ्यन्ते वाञ्छितानि द्रविणानि । अवसरतुलिताभिरलं तनुभिः साहसिकपुरुषाणाम् ॥ २८॥

तथा च।

25

पतित कदाचिन्नभसः खाते पातालतोऽपि जलमेति । दैवमचिन्त्यं वलवद्बलवान्न तु पुरुषकारोऽपि ॥ २९ ॥ अभिमतसिद्धिरशेषा भवति हि पुरुषस्य पुरुषकारेण । दैवमिति यदपि कथयसि पुरुषगुणः सोऽप्यदृष्टाख्यः ॥ ३० ॥ भयमतुलं गुरुलोकानृणमिव तुल्यन्ति साधु साहसिकाः ।
प्राणानद्भुतमेतचरितं चरितं द्युदाराणाम् ॥ ३१ ॥
क्वेशस्याङ्गमदत्त्वा सुखमेव सुखानि नेह लभ्यन्ते ।
मधुभिन्मथनायस्तैराश्चिष्यित बाहुभिर्लक्षमीम् ॥ ३२ ॥
तस्य कथं न चला स्यात्पत्नी विष्णोर्नृसिंहकस्यापि ।
मासांश्चतुरो निद्रां यः सेवति जलगतः सततम् ॥ ३३ ॥
दुरिभगमः परभागो यावत्पुरुषेण साहसं न कृतम् ।
जयति तुलामिध्रुद्धो भास्तानिह जलदपटलानि ॥ ३४ ॥
तत्कथ्यतामस्माकं कश्चिद्धनोपायो विवरप्रवेश-शाकिनीसाधन-इमशागि नसेवन-महामांसविक्रय-साधकवर्ति-प्रभृतीनामेकतम इति । अद्भुतशक्तिर्भवाञ्श्रूयते । वयमप्यतिसाहसिकाः । उक्तं च—

महान्त एव महतामर्थं साधियतुं क्षमाः । ऋते समुद्रादन्यः को बिभर्ति वडवानलम्'॥ ३५॥

भैरवानन्दोऽपि तेषां सिद्धर्थं बहूपायं सिद्धवर्तिचतुष्टयं कृत्वार्पयत् । 15 आह च—'गम्यतां हिमालयदिशि । तत्र संप्राप्तानां यत्र वर्तिः पतिष्यति, तत्र निधानमसंदिग्धं प्राप्त्यथ । तत्र स्थानं खनित्वा निधिं गृहीत्वा व्याघुष्यताम् । तथानुष्ठिते तेषां गच्छतामेकतमस्य हस्ताद्व- तिर्निपपात । अथासौ यावत्तं प्रदेशं खनति तावत्ताम्रमयी भूमिः । ततस्तेनाभिहितम्—'अहो, गृह्यतां खेच्छया ताम्रम्।' अन्ये प्रोचुः—

20 'भो मूढ, किमनेन कियते । तत्प्रभूतमि दारिद्यं न नाशयति । तदुत्तिष्ठ । अप्रतो गच्छामः ।' सोऽत्रवीत्—'यान्तु भवन्तः । नाह-मप्रे यास्यामि ।' एवमिभधाय ताम्रं यथेच्छया गृहीत्वा प्रथमो निवृत्तः । ते त्रयोऽप्यप्रे प्रस्थिताः । अथ किंचिन्मात्रं गतस्याप्रेसरस्य वर्तिर्निपपात । सोऽपि यावत्खिनितुमारब्धस्तावद्र्प्यमयी क्षितिः ।

25 ततः पहर्षितः प्राह—'यद्गो भोः, गृह्यतां यथेच्छया रूप्यम्। नाम्रे गन्तव्यम् ।' तावूचतुः—'भोः, पृष्ठतस्ताम्रमयी भूमिः, अम्रतो रूप्य-मयी । तन्नूनममे सुवर्णमयी भविष्यति । तदनेन प्रभूतेनापि दारि-द्यनाशो न भवति । तदावाममे यास्यावः ।' एवमुक्त्वा द्वावप्यमे प्रस्थितौ । सोऽपि स्वशक्त्या रूप्यमादाय निवृत्तः । तयोरपि गच्छतो

रेकस्यामे वर्तिः पपात । सोऽपि प्रहृष्टो यावत्खनति, तावत्सुवर्णमूर्मि हट्टा द्वितीयं पाह—'भो, गृह्यतां स्वेच्छया सुवर्णम्। सुवर्णाद-न्यन किंचिदुत्तमं भविष्यति ।' स प्राह—'मूढ, न किंचिद्वेतिस । प्राक्ताम्रम्, ततो रूप्यम्, ततः सुवर्णम्। तन्ननमतः परं रलानि भविष्यन्ति । येषामेकतमेनापि दारिद्यनाशो भवति । तदुत्तिष्ठ । अग्रे ठ गच्छावः । किमनेन भारभूतेनापि प्रभूतेन ।' स आह—'गच्छतु भवान् । अहमत्र स्थितस्त्वां प्रतिपालियप्यामि ।' तथानुष्ठिते सोऽपि गच्छन्नेकाकी श्रीष्मार्कप्रतापसंतप्ततनुः पिपासाकुलितः सिद्धिमार्ग-च्युत इतश्चेतश्च बभ्राम । अथ भ्राम्यन्खलोपरि पुरुषमेकं रुधिरहा-वितगात्रं अमचकमस्तकमपश्यत् । ततो द्वततरं गत्वा तमवोचत् 10 'भोः, को भवान्। किमेवं चक्रेण अमता शिरसि तिष्ठसि। तत्कथय मे यदि कुत्रचिज्ञलमस्ति।' एवं तस्य प्रवदतस्तचकं तत्क्षणात्तस्य शिरसो ब्राह्मणमस्तके चटितम्। स आह—'भद्र, किमेतत्।' स आह-—'ममाप्येवमेवैतच्छिरसि चटितम् ।' स आह—'तत्कथय कदैतदुत्तरिप्यति । महती मे वेदना वर्तते ।' स आह—'यदा 15 त्वमिव कश्चिद्धतसिद्धिवर्तिरेवमागत्य त्वामालापयिष्यति, तदा तस्य मस्तके चटिष्यति।' स आह—'कियान्कालस्तवैवं स्थितस्य।' स आह—'सांप्रतं को राजा धरणीतले।' स आह—'वीणावत्सराजः।' स आह—'अहं तावत्कालसंख्यां न जानामि। परं यदा रामो राजासीत्तदाहं दारिद्योपहतः सिद्धिवर्तिमादायानेन पथा समायातः । 20 ततो मयान्यो नरो मस्तकधृतचको दृष्टः, पृष्टश्च । ततश्चेतज्ञा-तम्।' स आह—'भद्र, कथं तवैवं स्थितस्य भोजनजलपाप्तिरासीत्।' स आह—'भद्र, धनदेन निधानहरणभयात्सिद्धानामेतद्भयं दर्शितम्। तेन कश्चिद्पि नागच्छति । यदि कश्चिदायाति स श्चित्पासानिदार-हितो जरामरणवर्जितः केवलमेवं वेदनामनुभवतीति । तदाज्ञापय 25 मां स्वगृहाय ।' इत्युक्त्वा गतः । अथ तसिंश्चिरयति स सुवर्णसि-द्धिस्तस्यान्वेषणपरस्तत्पदपङ्ग्या यावार्किचिद्वनान्तरमागच्छति, ताव-द्विषरष्ठावितशरीरसीक्ष्णचकेण मस्तके अमता सवेदनः कणन्नुपवि-ष्टिस्तिष्ठति । तत्समीपवर्तिना भूत्वा सवाप्पं पृष्टः — 'भद्र, किमेतत् ।' स आह—'विविनियोगः।' स आह—'कथं तत्। कथय कारण-30

मेतस्य।' सोऽपि तेन पृष्टः सर्वं चक्रवृत्तान्तमकथयत् । तच्छुत्वासौ तं विगईयन्निदमाह—'भोः, निषिद्धस्त्वं मयानेकशो न शृणोषि मे वाक्यम् । तिंक क्रियते । विद्यावानपि कुलीनोऽपि वुद्धिरिहतः । अथवा साध्वदमुच्यते—

वरं बुद्धिर्न सा विद्या विद्याया बुद्धिरुत्तमा । बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंहकारकाः' ॥ ३६॥ चक्रधर आह—'कथमेतत् ।' सुवर्णसिद्धिराह—

#### कथा ३।

किसिश्चिद्धिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मणपुत्राः परस्परं मित्रभावमुपगता

10 वसन्ति सा । तेषां त्रयः शास्त्रपारं गताः, परंतु बुद्धिरहिताः ।

एकस्तु बुद्धिमान्, केवलं शास्त्रपराब्धुलः । अथ तैः कदाचि
निमत्रेमीन्नितम्—'को गुणो विद्याया येन देशान्तरं गत्वा भूपती
नपरितोष्यार्थोपार्जना न कियते । तत्पूर्वदेशं गच्छामः ।' तथा
गृष्ठिते किंचिन्मार्गं गत्वा तेषां ज्येष्ठतरः प्राह—'अहो, अस्माक
गृष्ठिते किंचिन्मार्गं गत्वा तेषां ज्येष्ठतरः प्राह—'अहो, अस्माक
गृष्ठिते किंचिन्मार्गं गत्वा तेषां ज्येष्ठतरः प्राह—'अहो, अस्माक
गृष्ठिते किंचिन्मार्गं गत्वा तेषां ज्येष्ठतरः प्राह—'अहो, वस्राक्तिमहो बुद्धा

लभ्यते विद्यां विना । तन्नास्मे स्रोपार्जितं दास्यामि । तद्गच्छतु

गृहम् । ततो द्वितीयेनाभिहितम्—'भोः सुबुद्धे, गच्छ त्वं स्वगृहे,

यतस्ते विद्या नास्ति ।' ततस्तृतीयेनाभिहितम्—'अहो, न युज्यत

एवं कर्तुम् । यतो वयं बाल्यात्प्रभृत्येकत्र कीडिताः । तदागच्छतु

20 महानुभावोऽस्मदुपार्जितवित्तस्य समभागी भविष्यतीति । उक्तं च—

किं तया कियते लक्ष्म्या या वधूरिव केवला। या न वेश्येव सामान्या पथिकैरुपभुज्यते ॥ ३७॥ तथा च।

अयं निजः परो वेति गणना रुघुचेतसाम् ।

उदारचिरतानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥ ३८॥

तदागच्छत्वेषोऽपि' इति । तथानुष्ठिते तैर्मार्गाश्रितैरट्यां मृतिसिहस्यास्थीनि दृष्टानि । ततश्चैकेनाभिहितम्—'अहो, अद्य विद्यापत्ययः क्रियते । किंचिदेतत्सत्त्वं मृतं तिष्ठति । तद्विद्याप्रभावेण जीवनसहितं कुर्मः । अहमस्थिसंचयं करोमि । ततश्चैकेनौत्मुक्यादस्थि-

संचयः कृतः । द्वितीयेन चर्ममांसहिष्टं संयोजितम् । तृतीयोऽिष यावजीवनं संचारयित, तावत्युवृद्धिना निषिद्धः—'भोः, तिष्ठतु भवान्। एष सिंहो निष्पाद्यते । यद्येनं सजीवं करिष्यिस ततः सर्वानिष ब्यापाद्यिप्यति ।' इति तेनाभिहितः । स आह—'धिङ् मूर्ख, नाहं विद्याया विफलतां करोमि।' ततस्तेनाभिहितम्—'तिर्हं प्रतीक्षस्व क्षणं ठ यावदहं वृक्षमारोहामि ।' तथानुष्ठिते यावत्सजीवः कृतस्तावते त्रयो-ऽपि सिंहेनोत्थाय ब्यापादिताः । स च पुनर्वृक्षादवतीर्य गृहे गतः । अतोऽहं त्रवीमि—'वरं बुद्धिनं सा विद्या' इति । अतः परमुक्तं च—

अपि शास्त्रेषु कुशला लोकाचारविवर्जिताः । सर्वे ते हास्यतां यान्ति यथा ते मूर्खपण्डिताः ॥ ३९॥ 10 चक्रधर आह—'कथमेतत् ।' सोऽब्रवीत्—

#### कथा ४।

किसिश्चिदिषष्ठाने चत्वारो ब्राह्मणाः परस्परं मित्रत्वमापन्ना वसन्ति स्म । बालमावे तेषां मितरजायत—'भोः, देशान्तरं गत्वा विद्याया उपार्जनं कियते ।' अथान्यस्मिन्दिवसे ब्राह्मणाः परस्परं निश्चयं 15 कृत्वा विद्योपार्जनार्थं कान्यकुक्ते गताः । तत्र च विद्यामठे गत्वा पटन्ति । एवं द्वादशाब्दानि यावदेकचित्ततया विद्याकुशलास्ते सर्वे संजाताः, ततस्तिश्चतुर्भिर्मिलित्वोक्तम्—'वयं सर्वविद्यापारे गताः । तदुपाध्यायमुत्कलापयित्वा खदेशे गच्छामः । तथेव कियताम् ।' इत्युक्त्वा ब्राह्मणा उपाध्यायमुत्कलापयित्वानुज्ञां लब्ध्वा पुस्तकानि 20 नीत्वा प्रचलिताः । यावित्कंचिन्मार्गं यान्ति तावद्वो पन्थानौ समायतौ । उपविष्टाः सर्वे । तत्रैकः प्रोवाच—'केन मार्गेण गच्छामः ।' एतिस्मन्समये तस्मिन्पत्तने कश्चिद्वणिकपुत्रो मृतः । तस्य दाहार्थे महा-जनो गतोऽभृत् । ततश्चतुर्णां मध्यादेकेन पुस्तकमवलोकितम्—

'महाजनो येन गतः स पन्थाः।

25

इति । तन्महाजनमार्गेण गच्छामः ।' अथ ते पण्डिता यावन्महाज-नरोलापकेन सह यान्ति तावदासभः कश्चित्तत्र स्मशाने दृष्टः । अथ द्वितीयेन पुस्तकमुद्धाट्यावलोकितम्— 'उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रुसंकटे । राजद्वारे इमशाने च यस्तिष्ठति स बान्धवः ॥ ४० ॥

तदहो, अयमस्मदीयो बान्धवः ।' ततः कश्चित्तस्य प्रीवायां लगति । कोऽपि पादौ प्रक्षालयति । अथ यावते पण्डिता दिशामवलोकनं कुर्वन्ति, तावत्कश्चिदुष्ट्रो दृष्टः । तैश्चोक्तम्—'एतत्किम् ।' तावतृ-तीयेन पुस्तकमुद्धाट्योक्तम्—

'धर्मस्य त्वरिता गतिः।

एष धर्मस्तावत् ।' चतुर्थेनोक्तम्— 'इष्टं धर्मेण योजयेत् ।'

10 अथ तैश्च रासम उष्ट्रप्रीवायां बद्धः । केनचिद्रजकस्यामे कथितम् । यावद्रजकस्तेषां मूर्खपण्डितानां प्रहारकरणाय समायातस्तावते प्रनष्टाः । यावदम्रे किंचित्स्तोकं मार्गं यान्ति, तावत्काचिन्नदी समासा-दिता । तत्तस्या जलमध्ये पलाशपत्रमायातं दृष्ट्वा पण्डितेनैकेनोक्तम्— 'आगमिष्यति यत्पत्रं तदस्मांस्तारियष्यति ।'

15 एतत्कथयित्वा तत्पत्रस्योपरि पतितो यावन्नद्या नीयते तावत्तं नीय-मानमवलोक्यानेन पण्डितेन केशान्तं गृहीत्वोक्तम्—

'सर्वनारो समुत्पन्ने अर्धं त्यजति पण्डितः । अर्धेन कुरुते कार्यं सर्वनाशो हि दुःसहः ॥ ४१॥'

इत्युक्तवा तस्य शिरइछेदो विहितः । अथ तैश्च पश्चाद्गत्वा कश्चिद्राम 20 आसादितः । तेऽपि प्रामीणैर्निमन्निताः पृथकपृथग्गृहेषु नीताः । तत एकस्य सूत्रिका घृतखण्डसंयुक्ता भोजने दत्ता । ततो विचिन्त्य पण्डितेनोक्तम्—'यत्—

'दीर्घसूत्री विनश्यति।'

एवमुक्तवा भोजनं परित्यज्य गतः । तथा द्वितीयस्य मण्डका दत्ताः । 25 तेनाप्युक्तम्—

'अतिविस्तारविस्तीर्णं तद्भवेत्र चिरायुषम् ।' स च भोजनं त्यक्त्वा गतः । अथ तृतीयस्य वटिकाभोजनं दत्तम् । तत्रापि पण्डितेनोक्तम्—

'छिंद्रेप्वनर्था बहुलीमवन्ति।'

30 एवं तेऽपि त्रयः पण्डिताः क्षुत्क्षामकण्ठा लोकेर्हास्यमानास्ततः स्थाना-

त्खदेशं गताः । अथ सुवर्णसिद्धिराह—'यत्त्वं लोकव्यवहारमजा-नन्मया वार्यमाणोऽपि न स्थितः, तत ईहशोमवस्थामुपगतः । अतोऽहं ब्रवीमि—'अपि शास्त्रेषु कुशलाः' इति ॥ तच्छुत्वा चक्रधर आह—'अहो, अकारणमेतत् । बहुबुद्धयोऽपि विनश्यन्ति दुष्ट-दैवेन नाशिताः । स्रल्पबुद्धयोऽप्येकस्मिन्कुले नन्दन्ति संततम् । ठ उक्तं च—

> अरिक्षतं तिष्ठति दैवरिक्षतं सुरिक्षतं दैवहतं विनश्यति । जीवत्यनाथोऽपि वने विसर्जितः कृतपयत्नोऽपि गृहे न जीवति ॥ ४२ ॥

10

तथा च--

शतबुद्धिः शिरस्थोऽयं लम्बते च सहस्रधीः । एकबुद्धिरहं भद्रे कीडामि विमले जले ॥ ४३ ॥' सुवर्णसिद्धिराह—'कथमेतत् ।' स आह—

#### कथा ५।

15

किसिश्चिज्ञलाशये शतबुद्धिः सहस्रवृद्धिश्च द्वौ मत्स्यौ निवसतः स्म । अथ तयोरेकवुद्धिर्नाम मण्डूको मित्रतां गतः । एवं ते त्रयोऽपि जलतीरे कंचित्कालं वेलायां च सुभाषितगोष्ठीसुखमनुभ्य भ्योऽपि सिललं प्रविशन्ति । अथ कदाचित्तेषां गोष्ठीगतानां जालहस्तधीवराः प्रभूतैर्मत्स्येर्व्यापादितैर्मस्तके विधृतैरस्तमनवेलायां तस्मिञ्जलाशये समा-20 याताः । ततः सिललाशयं दृष्ट्वा मिथः प्रोचः—'अहो, बहुमत्स्योऽयं हृदो दृश्यते, स्वल्पसिललध्य । तत्प्रभातेऽत्रागिमिष्यामः ।' एवसुक्त्वा स्वगृहं गतः । मत्स्याश्च विषण्णवदना मिथो मन्नं चकुः । ततो मण्डूक आह—'भोः शतबुद्धे, श्रुतं धीवरोक्तं भवता । तत्किमत्र युज्यते कर्तुम् । पलायनमवष्टम्भो वा । यत्कर्तुं युक्तं भवति तदा-25 दिश्यतामद्य ।' तच्छुत्वा सहस्रवृद्धिः प्रहस्य आह—'भो मित्र, मा भेषीः यतो वचनस्मरणमात्रादेव भयं न कार्यम् । न भेतव्यम् । उक्तं च—

सर्पाणां च खलानां च सर्वेषां दुष्टचेतसाम् । अभिप्राया न सिध्यन्ति तेनेदं वर्तते जगत् ॥ ४४ ॥ तत्तावतेषामागमनमपि न संपत्स्यते । भविष्यति वा तर्हि त्वां बुद्धि-प्रभावेणात्मसहितं रक्षयिष्यामि । यतोऽनेकां सलिलगतिचर्यामहं जानामि ।' तदाकण्यं शतबुद्धिराह—'भोः, युक्तमुक्तं भवता । सहस्वुद्धिरेव भवान् । अथवा साध्विदमुच्यते—

बुद्धेर्बुद्धिमतां लोके नास्त्यगम्यं हि किंचन । बुद्धा यतो हता नन्दाश्चाणक्येनासिपाणयः ॥ ४५॥

तथा च-

10 न यत्रास्ति गतिर्वायो रश्मीनां च विवस्ततः । तत्रापि प्रविशत्याशु बुद्धिर्वुद्धिमतां सदा' ॥ ४६ ॥ ततो वचनश्रवणमात्रादपि पितृपर्यायागतं जन्मस्थानं त्यक्तं न शक्यते । उक्तं च—

न तत्स्वगेंऽपि सौख्यं स्याद्दिव्यस्पर्शनशोभने ।

कुश्यानंऽपि भवेत्पुंसां जन्मनो यत्र संभवः ॥ ४७ ॥

तत्र कदाचिदपि गन्तव्यम् । अहं त्वां सुबुद्धिप्रभावेण रक्षयिष्यामि ।'

मण्डूक आह—'भद्रो, मम तावदेकेव बुद्धिः पलायनपरा । तदहमन्यं जलाशयमधैव सभायों यास्यामि, एवमुक्त्वा स मण्डूको

रात्रावेवान्यजलाशयं गतः । धीवरैरपि प्रभात आगत्य जघन्यमध्यमो20 त्तमजलचरा मत्स्यकूर्ममण्डूककर्कटादयो गृहीताः । तावपि शतबुद्धि
सहस्रबुद्धी सभायों पलायमानौ चिरमात्मानं गतिविशेषविज्ञानैः कुटि
लचारेण रक्षन्तौ जाले पतितौ व्यापादितौ च । अथापराह्मसमये प्रह
ष्टास्ते धीवराः खगृहं प्रति प्रस्थिताः । गुरुत्वाचैकेन शतबुद्धिः

रकन्धे कृतः । सहस्रबुद्धिः प्रलम्बमानो नीयते । ततश्च वार्पाकण्ठो
25 पगतेन मण्डूकेन तौ तथा नीयमानौ दृष्ट्वाभिहिता स्वपत्नी-—'प्रिये,

पश्य पश्य ।

शतबुद्धिः शिरःस्थोऽयं लम्बते च सहस्रधीः ।
एकबुद्धिरहं भद्रे कीडामि विमले जले ॥ ४८ ॥'
अतोऽहं ब्रवीमि—'शतबुद्धिः शिरःस्थोऽयम्' इति ॥ नैकान्ते वुद्धि30रिष प्रमाणम् । सुवर्णसिद्धिराह—'यद्यप्येतदस्ति तथापि मित्रवचन-

मनुल्रङ्घनीयम् । परं किं क्रियते । निवारितोऽपि मया न स्थितो-ऽतिलेल्याद्विद्याहंकाराच । अथवा साध्विदमुच्यते— साथु मानुल गीतेन मया प्रोक्तोऽपि न स्थितः । अपूर्वोऽयं मणिर्वद्धः संप्राप्तं गीतलक्षणम् ॥ ४९ ॥' चक्रधर आह—'कथमेतत् ।' सोऽब्रवीत्—

#### कथा ६।

किसिश्चिदिष्ठान उद्धतो नाम गर्दभः प्रतिवसित सा । स सदैव रजकगृहे भारोद्वहनं कृत्वा रात्रौ स्वेच्छ्या पर्यटित । ततः प्रत्यूषे वन्धनभयात्स्वयमेव रजकगृहमायाति । रजकोऽपि ततस्तं बन्धनेन नियुनिक्त । अथ तस्य रात्रौ पर्यटतः क्षेत्राणि कदाचिच्छृगालेन सह 10 मेत्री संजाता । स च पीवरत्वाद्वृत्तिभक्तं कृत्वा कर्किटिकाक्षेत्रे शृगा- स्विश्वाते । एवं तौ यहच्छ्या चिभिटिकाभक्षणं कृत्वा प्रत्यहं प्रत्यूषे स्वस्थानं वजतः । अथ कदाचित्तेन मदोद्धतेन रासभेन क्षेत्र- मध्यस्थितेन शृगालोऽभिहितः—'भो भिगनीसुत, पश्य पश्य । अतीव निर्मेला रजनी । तदहं गीतं करिष्यामि । तत्कथय कतमेन रागेण 15 करोमि ।' स आह—'माम, किमनेन वृथानर्थप्रचालनेन । यतश्चौर- कर्मप्रवृत्तावावां निभृतश्च चौरजारैरत्र स्थातव्यम् । उक्तं च—

कासयुक्तस्यजेचौर्यं निद्रालुश्चेत्स चौरिकाम्।

जिह्वालौल्यं रुजाकान्तो जीवितं योऽत्र वाञ्छिति ॥ ५०॥ अपरं त्वदीयं गीतं न मधुरस्वरम् । शङ्कशब्दानुकारं दूरादिष श्रूयते । २० तदत्र क्षेत्रे रक्षापुरुषाः सुप्ताः सन्ति । त उत्थाय वधं बन्धं वा करि-प्यन्ति । तद्भश्य तावदमृतमयीश्चिभेटीः । मा त्वमत्र गीतव्यापारपरो भव ।' तङ्कुत्वा रासम आह—'भोः, वनाश्रयत्वात्त्वं गीतरसं न वेतिस । तेनैतद्ववीषि । उक्तं च—

शरज्योत्स्नाहते दूरं तमिस िषयसंनिधी । धन्यानां विश्वति श्रोत्रे गीतझङ्कारजा सुधा' ॥ ५१ ॥ शृगाल आह—'माम, अस्त्येतत् । परं न वेत्सि त्वं गीतम् । केवलमुन् चदिस । तिर्कं तेन स्वार्थभ्रंशकेन ।' रासम आह—'धिग्धिझूर्ब, किमहं न जानामि गीतम् । तद्यथा तस्य मेदाः शृणु ।

सप्त स्वरास्त्रयो यामा मूर्च्छनाश्चेकविशतिः।
तालास्त्वेकोनपञ्चाशित्तसो मात्रा लयास्त्रयः॥ ५२॥
स्थानत्रयं यतीनां च षडास्यानि रसा नव।
रागाः षट्त्रिंशतिर्भावाश्चत्वारिंशत्ततः स्मृताः॥ ५३॥
पञ्चाशीत्यिषकं होतद्गीताङ्गानां शतं स्मृतम्।
स्वयमेव पुरा प्रोक्तं भरतेन श्रुतेः परम्॥ ५४॥
नान्यद्गीतात्प्रयं लोके देवानामिष दृश्यते।
शुष्कस्वायुखराह्वादाः व्यक्षं जयाह रावणः॥ ५५॥

तत्कथं भगिनीसुत, मामनभिज्ञं वदन्निवारयसि ।' शृगाल आह—
10 'माम, यद्येवं तदहं तावद्वृतेर्द्वारिस्थतः क्षेत्रपालमवलोकयामि । त्वं पुनः स्वेच्छया गीतं कुरु ।' तथानुष्ठिते रासभरटनमाकण्यं क्षेत्रपः कोधा-इन्तान्घर्षयन्प्रधावितः । यावद्रासभो दृष्टस्तावल्लगुडपहारैस्तथा हतः, यथा प्रताडितो भूष्टष्ठे पतितः । ततश्च सच्छद्रमुळ्खलं गले बद्धा क्षेत्रपालः प्रसुप्तः । रासभोऽपि स्वजातिस्वभावाद्गतवेदनः क्षणेनाभ्यु15 त्थितः । उक्तं च—

सारमेयस्य चाश्वस्य रासभस्य विशेषतः । मुहूर्तात्परतो न स्यात्प्रहारजनिता ब्यथा ॥ ५६ ॥ ततस्तमेवोॡखलमादाय वृत्तिं चूर्णयित्वा पलायितुमारब्धः । अत्रान्तरे शृगालोऽपि दूरादेव तं दृष्ट्वा सिस्तिमाह—

20 'साधु मातुरु गीतेन मया श्रोक्तोऽपि न स्थितः । अपूर्वोऽयं मणिर्बद्धः संप्राप्तं गीतरुक्षणम् ॥ ५७॥ तद्भवानपि मया वार्यमाणोऽपि न स्थितः ।' तच्छुत्वा चक्रधर आह— 'भो मित्र, सत्यमेतत् । अथवा साध्विदमुच्यते—

यस्य नास्ति खयं प्रज्ञा मित्रोक्तं न करोति यः।
स एव निधनं याति यथा मन्थरकौलिकः॥ ५८॥'
सुवर्णसिद्धिराह—'कथमेतत्।' सोऽब्रवीत्—

#### कथा ७।

कसिंश्चिद्घिष्ठाने मन्थरको नाम कौलिकः प्रतिवसति सा। तस्य कदाचित्पहकर्माणि कुर्वतः सर्वपहकर्मकाष्ठानि भग्नानि। ततः स कु-

ठारमादाय वने काष्ठार्थं गतः । स च समुद्रतटं यावद्भमन्त्रयातः, ततश्च तत्र शिंशपापादपस्तेन दृष्टः । ततिश्चिन्तितवान्—'महानयं वृक्षो हरयते । तदनेन कर्तितेन प्रभूतानि पट्टकमींपकरणानि भविष्यन्ति ।' इत्यवधार्यं तस्योपरि कुठारमुत्क्षिप्तवान् । अथ तत्र वृक्षे कश्चिद्यन्तरः समाश्रित आसीत्। अथ तेनाभिहितम्—'भोः, मदाश्रयोऽयं पादपः 5 सर्वथा रक्षणीयः, यतोऽहमत्र महासौरुयेन तिष्ठामि समुद्रकल्लोल-स्पर्शनाच्छीतवायुनाप्यायितः ।' कौलिक आह—'नोः, किमहं करोमि । दारुसामग्रीं विना मे कुटुम्बं बुभुक्षया पीड्यते । तसाद-न्यत्र शीघ्रं गम्यताम् । अहमेनं कर्तयिष्यामि ।' व्यन्तर आह-'भोः, तुष्टस्तवाहम् । तत्प्रार्थ्यतामभीष्टं किंचित् । रक्षेनं पादपम्' इति । 10 कौलिक आह—'यद्येवं तदहं खगृहं गत्वा खिमत्रं खभायाँ च पृष्टा-गमिष्यामि । ततस्त्वया देयम् ।' अथ 'तथा' इति प्रतिज्ञाते व्यन्त-रेण स कौलिकः प्रहृष्टः खगृहं प्रतिनिशृतः। यावद्रमे गच्छति ताबद्रामप्रवेशे निजसुहृदं नापितमपश्यत् । ततस्तस्य व्यन्तरवाक्यं निवेदयामास—'यदहो मित्र, मम कश्चिद्यन्तरः सिद्धः। तत्कथय किं 15 प्रार्थये । अहं त्वां प्रष्टुमागतः ।' नापित आह—'भद्र, यद्येवं तद्राज्यं प्रार्थय । येन त्वं राजा भवसि, अहं त्वन्मन्नी च । द्वावपीह सुखमनुभूय परलोकसुखमनुभवावः । उक्तं च-

राजा दानपरो नित्यमिह कीर्तिमवाप्य च।
तत्प्रभावात्पुनः स्वर्गे स्पर्धते त्रिदशैः सह।। ५९॥' 20
कौलिक आह—'अस्त्येतत्परम्, तथापि गृहिणीं पृच्छामि।' स
आह—'भद्र, शास्त्रविरुद्धमेतद्यत्स्त्रिया सह मन्नः, यतस्ताः स्वल्पमतयो भवन्ति। उक्तं च—

भोजनाच्छाद्ने द्याहतुकाले च संगमम् ।
भूषणायं च नारीणां न ताभिमंत्रयेत्सुधीः ॥ ६० ॥
यत्र स्त्री यत्र कितवो बालो यत्र प्रशासितां ।
तद्वृहं क्षयमायाति भागवो हीदमन्नवीत् ॥ ६१ ॥
तावत्स्यात्सुप्रसन्नास्यस्तावद्गुरुजने रतिः ।
पुरुषो योषितां यावन्न शृणोति वचो रहः ॥ ६२ ॥
२० पंचत०

एताः स्वार्थपरा नार्यः केवलं स्वसुखे रताः ।

न तासां वहनः कोऽपि सुतोऽपि स्वसुखं विना ॥ ६३ ॥
कौलिक आह—'तथापि प्रष्टच्या सा मया। यतः पतित्रता सा।
अपरं तामप्रष्ट्वाहं न किंचित्करोमि।' एवं तमिभधाय सत्वरं गत्वा
ठतामुवाच—'प्रिये, अद्यास्माकं कश्चिद्यन्तरः सिद्धः। स वाञ्छितं
प्रयच्छिति। तदहं त्वां प्रष्टुमागतः। तत्कथय किं प्रार्थये। एष तावनमम मित्रं नापितो वदत्येवं यद्राज्यं प्रार्थयस्व।' साह—'आर्यपुत्र,
का मितर्नापितानाम्। तन्न कार्यं तद्वचः। उक्तं च—

चारणैर्बन्दिभिनींचैर्नापितैर्बारुकैरपि।

10 न मन्नं मितमान्कुर्यात्सार्धं भिक्षुभिरेव च ॥ ६४ ॥ अपरं महती क्रेशपरम्परेषा राज्यस्थितिः संधिविम्रहयानासनसंश्रय- द्वैधीभावादिभिः कदाचित्पुरुषस्य सुखं न प्रयच्छतीति । यतः—

यदैव राज्ये क्रियतेऽभिषेक-स्तदैव याति व्यसनेषु बुद्धिः। घटा नृपाणामभिषेककाले

सहाम्भसैवापदमुद्गिरन्ति ॥ ६५ ॥

तथा च।

15

रामस्य व्रजनं वने निवसनं पाण्डोः सुतानां वनं वृष्णीनां निधनं नलस्य नृपते राज्यात्परिभ्रंशनम् । 20 सोदासं तदवस्थमर्जुनवधं संचिन्त्य लङ्केश्वरं दृष्ट्वा राज्यकृते विडम्बनगतं तस्मान्न तद्वाञ्छयेत् ॥ ६६ ॥ यद्र्थं भ्रातरः पुत्रा अपि वाञ्छन्ति ये निजाः । वधं राज्यकृतां राज्ञां तद्वाज्यं दूरतस्त्यजेत् ॥ ६७ ॥'

कोलिक आह—'सत्यमुक्तं भवत्या । तत्कथय किं प्रार्थये।' 25 साह—'त्वं तावदेकं पटं नित्यमेव निष्पादयित। तेन सर्वा व्ययशुद्धिः संपद्यते। इदानीं त्वमात्मनोऽन्यद्वाहुयुगलं द्वितीयं शिरश्च याचल । येन पटद्वयं संपादयित पुरतः पृष्ठतश्च। एकस्य मूल्येन गृहे यथापूर्वं ज्ययं संपादयिष्यित। द्वितीयस्य मूल्येन विशेषकृत्यानि करिष्यित। एवं सौष्यंन स्वजातिमध्ये श्लाध्यमानस्य कालो यास्यति । लोकद्वय-स्योपार्जना भविष्यति । सोऽपि तदाकण्यं प्रहृष्टः प्राह—'साधु पितत्रते, साधु । युक्तमुक्तं भवत्या । तदेवं करिष्यामि । एष मे निश्चयः ।' ततोऽसौ गत्वा व्यन्तरं प्रार्थयांचके—'भोः, यदि ममे-प्रितं प्रयच्छित, तदेहि मे द्वितीयं बाहुयुगलं शिरश्च ।' एवमिन- । हिते तत्श्वणादेव द्विशिराश्चतुर्बाहुश्च संजातः । ततो हृष्टमना याव-दृहमागच्छिति, तावलोकै राक्षसोऽयमिति मन्यमानैर्लगुडपाषाणप्रहारिताडितो मृतश्च । अतोऽहं ब्रवीमि—'यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा' इति ॥ चक्रधर आह—'भोः, सत्यमेतत् । सर्वोऽपि जनोऽश्रद्धेयामा-शापिशाचिकां प्राप्य हास्यपदवीं याति । अथवा साध्वदमुच्यते 10 केनापि—

अनागतवतीं चिन्तामसंभाव्यां करोति यः । स एव पाण्डुरः रोते सोमशर्मपिता यथा' ॥ ६८ ॥ सुवर्णसिद्धिराह—'कथमेतत्' । सोऽत्रवीत्—

#### कथा ८।

15

किसिश्चिनगरे किश्चित्स्वभावकृपणो नाम ब्राह्मणः प्रतिवसित सा। तेन भिक्षािर्जितः सक्तिभिर्मुक्तरोषेः कलशः संपूरितः। तं च घटं नाग-दन्तेऽवलम्ब्य तस्याधस्तात्स्वद्वां निधाय सततमेकदृष्ट्या तमवलोकयति। अथ कदािचद्वात्रो सुप्तिश्चिन्तयामास—'यत्परिपूणींऽयं घटस्तावत्स-कुभिर्वर्तते। तद्यदि दुर्भिक्षं भवति तदनेन रूप्यकाणां शतसुत्पद्यते। 20 ततस्तेन मयाजाद्वयं प्रहीतब्यम्। ततः षाण्मासिकप्रसववशात्ताभ्यां यूथं भविष्यति। ततोऽजाभिः प्रभूता गा प्रहीष्यामि, गोभिर्मिहिषीः, महिषीभिर्वडवाः, वडवाप्रसवतः प्रभूता अश्वा भविष्यन्ति। तेषां विक्रयात्मभूतं सुवर्णं भविष्यति। सुवर्णेन चतुःशालं गृहं संपद्यते। ततः कश्चिद्वाद्यणो मम गृहमागत्य प्राप्तवयस्कां रूपाद्यां कन्यां ३५ दास्यति। तत्सकाशात्पुत्रो मे भविष्यति। तस्याहं सोमशर्मेति नाम करिष्यामि। ततस्तसिङ्जानुचलनयोग्ये संजातेऽहं पुस्तकं गृहीत्वा-श्वशालायाः पृष्ठदेश उपविष्टस्तदवधारियष्यामि। अत्रान्तरे सोमशर्मी मां दृष्टा जनन्यत्सङ्गाज्ञानुपचलनपरोऽश्वखुरासन्नवर्ती मत्समी-पमागमिष्यति। ततोऽहं ब्राह्मणीं कोपाविष्टोऽभिधास्यामि—'गृहाण ३०

ताबद्वालकम् ।' सापि गृहकर्मव्यय्रतयासमद्भवनं न श्रोप्यति । ततोऽहं समुत्थाय तां पादप्रहारेण ताडियप्यामि ।' एवं तेन ध्यान-स्थितेन तथैव पादप्रहारो दत्तो यथा स घटो भग्नः सक्तुभिः पाण्डुरतां गतः । अतोऽहं ब्रवीमि—'अनागतवतीं चिन्ताम्' इति ॥ धसुवर्णसिद्धिराह—'एवमेतत् । कस्ते दोषः । यतः सर्वोऽपि लोभेन विडम्बितो बाध्यते । उक्तं च—

यो छौल्यात्कुरुते कर्म नैवोद्कमवेक्षते । विडम्बनामवामोति स यथा चन्द्रभूपतिः ॥ ६९ ॥ चक्रधर आह—'कथमेतत् ।' स आह—

10 कथा ९।

कसिंश्चिन्नगरे चन्द्रो नाम भूपतिः प्रतिवसति सा। तस्य पुत्रा वानरक्रीडारता वानरयूथं नित्यमेवानेकभोजनभक्ष्यादिभिः पुष्टिं नय-न्ति सा। अथ वानरयूथाधिपो यः स औशनस-बाईस्पत्य-चाणक्य-मतवित्तदनुष्ठाता च तान्सर्वानप्यध्यापयति सा। अथ तस्मिन्राज-15 गृहे लघुकुमारवाहनयोग्यं मेषयूथमस्ति । तन्मध्यादेको जिह्वालील्या-दहर्निशं निःशङ्कं महानसे प्रविश्य यत्पश्यति तत्सर्वं भक्षति । ते च सूपकारा यतिंकचित्काष्ठं मृण्मयं भाजनं कांस्यपात्रं ताम्रपात्रं वा पश्यन्ति तेनाशु ताडयन्ति । सोऽपि वानरयूथपस्तदृष्ट्वा व्यचिन्त-यत्—'अहो, मेषसूपकारकलहोऽयं वानराणां क्षयाय भविष्यति, 20 यतोऽन्नास्वादलम्पटोऽयं मेषो महाकोपाश्च सूपकारा यथासन्नवस्तुना प्रहरित । तद्यदि वस्तुनोऽभावात्कदाचिदुल्मुकेन ताडयिष्यन्ति तदो-र्णाप्रचुरोऽयं मेषः खल्पेनापि वह्निना प्रज्वलिष्यति । तद्दश्यमानः पुन-रश्वकुट्यां समीपवर्तिन्यां प्रवेक्ष्यति । सापि तृणपाचुर्याज्विष्यति । ततोऽश्वा वहिदाहमवाप्स्यन्ति । शालिहोत्रेण पुनरेतदुक्तम्—'यद्वा-25 नरवसयाश्वानां विद्वदाहदोषः प्रशाम्यति । तन्नूनमेतेन भाज्यमत्र निश्चयः ।' एवं निश्चित्य सर्वान्वानरानाहूय रहिस प्रोवाच -- यतः-

'मेषेण सूपकाराणां कलहो यत्र जायते। स भविष्यत्यसंदिग्धं वानराणां क्षयावहः॥ ७०॥ तस्मात्स्यात्कलहो यत्र गृहे नित्यमकारणः। तद्गृहं जीवितं वाञ्छन्दूरतः परिवर्जयेत्॥ ७१॥ तथा च—

कल्हान्तानि हर्म्याणि कुवाक्यान्तं च सौहृदम्। कुराजान्तानि राष्ट्राणि कुकर्मान्तं यशो नृणाम् ॥ ७२ ॥ तन्न यावत्सर्वेषां संक्षयो भवति, तावदेतद्राजगृहं संत्यज्य वर्न गच्छामः ।' अथ तत्तस्य वचनमश्रद्धेयं श्रुत्वा मदोद्धता वानराः प्रहस्य ६ प्रोचुः—'भोः, भवतो वृद्धभावाद्धुद्धिवैकल्यं संजातं येनैतद्भवीषि। उक्तं च—

वदनं दशनैहींनं लाला स्रवित नित्यशः ।
न मितः स्फुरित कापि बाले वृद्धे विशेषतः ॥ ७३ ॥
न वयं स्वर्गसमानोपभोगान्नानाविधान्भक्ष्यविशेषान्राजपुत्रैः स्वहस्तद्-10
तानमृतकल्पान्परित्यज्य तत्राटव्यां कषायकटुतिक्तक्षाररूक्षफलानि
भक्षयिष्यामः ।' तच्छुत्वाश्चकलुषां दृष्टिं कृत्वा स प्रोवाच—'रे रे
मूर्खाः, यूयमेतस्य सुखस्य परिणामं न जानीथ । किंपाकरसास्वादनप्रायमेतत्सुखं परिणामे विषवद्भविष्यति । तदहं कुलक्षयं स्वयं
नावलोकियिष्यामि । सांप्रतं वनं यास्यामि । उक्तं च—

मित्रं व्यसनसंप्राप्तं स्वस्थानं परपीडितम् । धन्यास्ते ये न परयन्ति देशभङ्गं कुलक्षयम्'॥ ७४॥ एवमभिधाय सर्वास्तान्परित्यज्य स यूथाधिपोऽटव्यां गतः। अथ तस्मिन्गतेऽन्यस्मिन्नहनि स मेषो महानसे प्रविष्टो यावत्सूपकारेण नान्यित्कि चित्समासादितम् , तावदर्धज्विलिकाष्ठेन ताड्यमानो २० जाज्वल्यमानशरीरः शब्दायमानोऽश्वकुट्यां प्रत्यासन्नवर्तिन्यां प्रविष्टः। तत्र तृणप्राचुर्ययुक्तायां क्षितौ तस्य प्रसुठतः सर्वत्रापि वहिज्वालास्तथा समुत्थिता यथा केचिद्धाः स्फुटितलोचनाः पञ्चत्वं गताः, केचिद्धःन्धनानि त्रोटियत्वार्धद्यशरीरा इतश्चेतश्च हेषायमाणा धावमानाः सर्वमपि जनसमूहमाकुलीचकुः। अत्रान्तरे राजा सविषादः शालि-25 होत्रज्ञान्वैद्यानाहृय प्रोवाच—'भोः, प्रोच्यतामेषामश्चानां कश्चिद्दान्होपशमनोपायः।' तेऽपि शास्त्राणि विलोक्य प्रोचुः—'देव, प्रोक्तम्य विषये भगवता शालिहोत्रेण। यत्—

कपीनां मेदसा दोषो विह्नदाहसमुद्भवः । अधानां नाशमभ्येति तमः सूर्योदये यथा ॥ ७५॥ २१ पंचत॰ तिक्रयतामेतिचिकित्सितं द्राक्, यावदेते न दाहदोषेण विनश्यन्ति।' सोऽपि तदाकण्यं समस्तवानरवधमादिष्टवान् । किं बहुना सर्वेऽपि ते वानरा विविधायुधरुगुडपाषाणादिभिर्व्यापादिता इति । अथ सोऽपि वानरयूथपस्तं पुत्रपौत्रश्रातृसुतभागिनेयादिसंक्षयं ज्ञात्वा परं विषादमु- । स त्यक्ताहारिकयो वनाद्वनं पर्यटित । अचिन्तयच — 'कथमहं तस्य नृपापसदस्यानृणताकृत्येनापकृत्यं करिष्यामि । उक्तं च

मर्षयेद्धर्षणां योऽत्र वंशजां परिनार्मिताम् । भयाद्वा यदि वा कामात्स ज्ञेयः पुरुषाधमः' ॥ ७६॥

अथ तेन वृद्धवानरेण कुत्रचित्पिपासाकुलेन अमता पिद्मनीखण्डम10 ण्डितं सरः समासादितम् । तद्यावत्सूक्ष्मेक्षिकयावलोकयित तावद्धनचरमनुष्याणां पदपिक्किप्रवेशोऽस्ति, न निष्क्रमणम् । ततिश्चिन्तितम्—
'नूनमत्र जलान्ते दुष्ट्याहेण भाव्यम् । तत्पिद्मनीनालमादाय
दूरस्थोऽपि जलं पिवामि ।' तथानुष्ठिते तन्मध्याद्राक्षसो निष्कम्य
रत्नमालाविभूषितकण्ठस्तमुवाच—'भोः, अत्र यः सलिले प्रवेशं

15 करोति स मे भक्ष्यः' इति । तन्नास्ति धूर्ततरस्त्वत्समोऽन्यो यत्पानी-यमनेन विधिना पिबसि । ततस्तुष्टोऽहम् । प्रार्थयस्व हृद्यवाञ्छि-तम् ।' कपिराह—'भोः, कियती ते भक्षणशक्तिः ।' स आह— 'शतसहस्रायुतलक्षाण्यपि जलप्रविष्टानि भक्षयामि । बाह्यतः शृगालोऽपि मां दूषयति ।' वानर आह—'अस्ति मे केनचिद्भूपतिना सहात्यन्तं

20 वैरम् । यद्येनां रत्नमालां मे प्रयच्छित तत्सपरिवारमपि तं भूपितं वाक्प्रपञ्चेन लोभियत्वात्र सरित प्रवेशयामि ।' सोऽपि श्रद्धेयं वच-स्तस्य श्रुत्वा रत्नमालां दत्त्वा प्राह—'भो मित्र, यत्समुचितं भवति तत्कर्तव्यम्' इति । वानरोऽपि रत्नमालाविभूषितकण्ठो वृक्षप्रासादेषु परिश्रमञ्जने ६ष्टः, पृष्टश्च—'भो यूथप, भवानियन्तं कालं कुत्र स्थितः ।

25 भवतेद्द्रग्रलमाला कुत्र लब्धा, या दीस्या सूर्यमपि तिरस्करोति ।' वानरः प्राह—'अस्ति कुत्रचिद्रण्ये गुप्ततरं महत्सरो धनदिनार्मतम् । तत्र सूर्येऽधोंदिते रिववारे यः कश्चिन्निमज्जति, स धनदप्रसादादी-द्रग्रलमालाविभूषितकण्ठो निःसरित ।' अथ भूभुजा तदाकण्यं स वानरः समाहृतः, पृष्टश्च—'भो यूथाधिप, किं सत्यमेतत् । रलमा-30 लासनाथं सरोऽस्ति कापि ।' किपराह—'स्वामिन्, एष प्रत्यक्षतया मत्कण्ठिस्थितया रत्नमालया प्रत्ययस्ते । तद्यदि रत्नमालया प्रयोजनं तन्मया सह कमि प्रेषय येन दर्शयामि ।' तच्छुत्वा नृपतिराह—'यद्येवं तदहं सपरिजनः स्वयमेण्यामि । येन प्रमूता रत्नमालाः संप-यन्ते ।' वानर आह—'एवं क्रियताम् ।' तथानृष्ठिते भूपतिना सह रत्नमालालोभेन सर्वे कलत्रभृत्याः प्रस्थिताः । वानरोऽपि राज्ञा दोला- 5 धिरूढेन स्वोत्सङ्ग आरोपितः सुस्वेन प्रीतिपूर्वमानीयते । अथवा साध्वदमुच्यते—

तृष्णे देवि नमस्तुभ्यं यया वित्तान्विता अपि । अकृत्येषु नियोज्यन्ते भ्राम्यन्ते दुर्गमेष्विप ॥ ७७ ॥

तथा च-

10

इच्छिति शती सहस्रं सहस्री लक्षमीहते। लक्षाधिपस्तथा राज्यं राज्यस्थः स्वर्गमीहते॥ ७८॥ जीर्यन्ते जीर्यतः केशा दन्ता जीर्यन्ति जीर्यतः। जीर्यतश्चश्चषी श्रोत्रे तृष्णेका तरुणायते॥ ७९॥

अथ तत्सरः समासाद्य वानरः प्रत्यूषसमये राजानमुवाच—'देव, 15 अत्राधोदिते सूर्येऽत्र प्रविष्टानां सिद्धिभवति । यत्सर्वोऽपि जन एक-देव प्रविश्वतु । त्वया पुनर्मया सह प्रवेष्टव्यं येन पूर्वदृष्टस्थानमासाद्य प्रभूतास्ते रत्नमालां दर्शयामि ।' अथ प्रविष्टास्ते लोकाः सर्वे भिक्षता राक्षसेन । अथ तेषु चिरायमाणेषु राजा वानरमाह—'भो यूथाधिप, किमिति चिरायते मे जनः ।' तच्छुत्वा वानरः सत्वरं वृक्षमारुद्य 20 राजानमुवाच—'भो दृष्टनरपते, राक्षसेनान्तः सलिलस्थितेन भिक्षतस्ते परिजनः । साधितं मया कुलक्षयजं वैरम् । तद्गम्यताम् । त्वं स्वामीति मत्वा नात्र प्रवेशितः । उक्तं च—

कृते प्रतिकृतिं कुर्याद्विंसिते प्रतिहिंसितम् । न तत्र दोषं पश्यामि दुष्टे दुष्टं समाचरेत् ॥ ८०॥

तत्त्वया मम कुलक्षयः कृतः, मया पुनस्तव' इति । अथैतदाकण्यं राजा कोपाविष्टः पदातिरेकाकी यथायातमार्गेण निष्कान्तः । अथ तस्मिन्भूपतौ गते राक्षसस्तृप्तो जलानिष्कम्य सानन्दमिदमाह—

> हतः शत्रुः कृतं मित्रं रत्नमाला न हारिता । नालेनापिनता तोयं भवता साधु वानर' ॥ ८१ ॥

30

25

अतोऽहं ब्रवीमि—'यो छोल्यात्कुरुते कर्म' इति ॥ एवमुक्त्वा भूयोऽपि स चक्रधरमाह—'भो मित्र, प्रेषय मां येन खगृहं गच्छामि।' चक्रधर आह—'भद्र, आपद्र्थे धनमित्रसंग्रहः कियते। तन्मामेवं-विधं त्यक्त्वा क यास्यसि। उक्तं च—

यस्त्यक्त्वा सापदं मित्रं याति निष्ठुरतां सुहृत्। कृतन्नस्तेन पापेन नरके यात्यसंशयम्'॥ ८२॥

सुवर्णसिद्धिराह—'भोः, सत्यमेतद्यदि गम्यस्थाने शक्तिभवति। एतत्पुनर्मनुष्याणामगम्यस्थानम्। नास्ति कस्यापि त्वामुन्मोचियतुं शक्तिः। अपरं यथायथा चक्रभमवेदनया तव मुखविकारं पश्या-10 मि, तथा तथाहमेतज्जानामि यद्वाग्गच्छामि मा कश्चिन्ममाप्यनथीं भवेदिति। यतः।

यादृशी वदनच्छाया दृश्यते तव वानर । विकालेन गृहीतोऽसि यः परैति स जीवति ॥ ८३ ॥' चक्रधर आह—'कथमेतत् ।' सोऽब्रवीत्—

<sup>15</sup> कथा १०।

किसंश्रित्रगरे भद्रसेनो नाम राजा प्रतिवसित सा। तस्य सर्वठक्षणसंपन्ना रत्नवती नाम कन्यास्ति । तां कश्चिद्राक्षसो जिहीर्षति ।
रात्रावागत्योपभुद्धे । परं कृतरक्षोपधानां हर्तुं न शकोति । सापि
तत्समये रक्षःसांनिध्यजामवस्थामनुभवति कम्पादिभिः । एवमतिका20 मित काले कदाचित्स राक्षसो मध्यनिशायां गृहकोणे स्थितः । सापि
राजकन्या स्वसखीमुवाच—'सिस, पश्येष विकालसमये नित्यमेव
मां कदर्थयति । अस्ति तस्य दुरात्मनः प्रतिषेधोपायः कश्चित् ।'
तच्छुत्वा राक्षसोऽपि व्यचिन्तयत्—'नृनं यथायं तथान्योऽपि कश्चिद्विकालनामास्या हरणाय नित्यमेवागच्छिति परं सोऽप्येनां हर्तुं न
25 शकोति । तत्तावदश्वरूपं कृत्वाश्वमध्यगतो निरीक्षयामि किरूपः स
किंप्रभावश्चेति । एवं राक्षसोऽश्वरूपं कृत्वाश्वानां मध्ये तिष्ठति ।
तथानुष्ठिते निशीथसमये राजगृहे कश्चिदश्वचौरः प्रविष्टः । स च
सर्वानश्चानवलोक्य तं राक्षसमधतमं विज्ञायाधिरूढः । अत्रान्तरे राक्ष-

सिधन्तयामास—'नूनमेष विकालनामा मां चौरं मत्वा कोपानिहन्तु-मागतः तरिंक करोमि।' एवं चिन्तयन्सोऽपि तेन खलीनं मुखे निधाय कशाधातेन ताडितः। अथासौ भयत्रस्तमनाः प्रधावितुमारब्धः। चौरोऽपि दूरं गत्वा खलीनाकर्षणेन तं स्थिरं कर्तुमारब्धवान् । स तु केवलं वेगाद्वेगतरं गच्छति। अथ तं तथाऽगणितखलीनाकर्षणं 5 मत्वा चौरश्चिन्तयामास—'अहो, नैवंविधा वाजिनो भवन्त्यगणित-खलीनाः । तन्नूनमनेनाश्वरूपेण राक्षसेन भवितव्यम् । तद्यदि कंचि-त्यांशुलं भूमिदेशमवलोकयामि, तदात्मानं तत्र पातयामि। नान्यथा मे जीवितव्यमस्ति । एवं चिन्तयत इष्टदेवतां सारतस्तस्य सोऽश्वो वटवृक्षस्य तले निष्कान्तः । चौरोऽपि वटपरोहमासाद्य तत्रैव 10 विलयः । ततो द्वावपि तौ पृथग्भूतौ परमानन्दभाजौ जीवितविषये रुव्धपत्याशौ संपन्नौ । अथ तत्र वटे कश्चिद्राक्षससुहृद्वानरः स्थित आसीत्। तेन राक्षसं त्रस्तमालोक्य व्याहृतम्—'भो मित्र, किमेवं पलाय्यतेऽलीकभयेन । त्वद्भक्योऽयं मानुषः । भक्ष्यताम् ।' सोऽपि वानरवचो निशम्य स्वरूपमाधाय शङ्कितमनाः स्विलितगतिर्निवृत्तः । 15 चौरोऽपि तं वानराहूतं ज्ञात्वा कोपात्तस्य लाङ्गलं लम्बमानं मुखे निधाय चर्वितवान् । वानरोऽपि तं राक्षसाभ्यधिकं मन्यमानो भयात्र किंचिदुक्तवान्, केवलं व्यथातों निमीलितनयनस्तिष्ठति । राक्षसोऽपि तं तथाभूतमवलोक्य श्लोकमेनमपठत् —

'यादृशी वदनच्छाया दृश्यते तव वानर । 20 विकालेन गृहीतोऽसि यः परैति स जीवति ॥ ८४ ॥ प्रनष्टश्च । तत्त्रेषय मां येन गृहं गच्छामि । त्वं पुनरनुभुङ्क्ष्वात्र स्थित एव लोभवृक्षफलम् ।' चक्रधरः प्राह—'भोः, अकारणमेतत् । दैववशात्संपद्यते नृणां शुभाशुभम् । उक्तं च—

दुर्गस्त्रिक्टः परिखा समुद्रो रक्षांसि योधा धनदाच वित्तम् । शास्त्रं च यस्योशनसा प्रणीतं स रावणो दैववशाद्विपन्नः ॥ ८५॥

25

अन्धकः कुङ्जकश्चेव त्रिस्तनी राजकन्यका । त्रयोऽप्यन्यायतः सिद्धाः संमुखे कर्मणि स्थिते ॥ ८६ ॥ सुवर्णसिद्धिराह—'कथमेतत् ।' सोऽत्रवीत्— कथा ११ ।

ज्ञस्त्युत्तरापथे मधुपुरं नाम नगरम् । तत्र मधुसेनो नाम राजा बभ्व । तस्य कदाचिद्विषयसुखमनुभवतिस्रस्तनी कन्या बभ्व । अथ तां त्रिस्तनीं जातां श्रुत्वा स राजा कञ्चकिनः प्रोवाच—'यद्भोः, त्यज्यतामियं त्रिस्तनी गत्वा दूरेऽरण्ये यथा कश्चित्र जानाति । तच्छुत्वा कञ्चकिनः प्रोचुः—'महाराज, ज्ञायते यदनिष्टकारिणी १० त्रिस्तनी कन्या भवति । तथापि ब्राह्मणा आंह्र्य प्रष्टव्या येन लोकद्वयं न विरुध्यते । यतः—

यः सततं परिष्टच्छति शृणोति संघारयत्यनिशम् । तस्य दिवाकरिकरणैर्निलेनीव विवर्धते बुद्धिः ॥ ८७ ॥ तथा च ।

15 प्रच्छकेन सदा भाव्यं पुरुषेण विजानता । राक्षसेन्द्रगृहीतोऽपि प्रश्नान्मुक्तो द्विजः पुरा'॥ ८८॥ राजा आह—'कथमेतत् ।' ते प्रोचुः—

#### कथा १२।

देव, किसंधिद्वनोहेशे चण्डकमी नाम राक्षसः प्रतिवसित सा । 20 एकदा तेन अमताटव्यां किश्चिद्वाह्मणः समासादितः । ततस्तस्य स्कन्धमारु प्रोवाच—'भोः, अग्रे सरो गम्यताम् ।' ब्राह्मणोऽपि भयत्रस्तमनास्तादाय प्रस्थितः । अथ तस्य कमलोद्रकोमलौ पादौ दृष्ट्वा ब्राह्मणो राक्षसमप्रच्छत्—'भोः, किमेवंविधौ ते पादावितकोमलौ ।' राक्षस आह—'भोः, व्रतमस्ति । नाहमार्द्रपादो भूमिं स्पृशामि । ततस्तच्छु- 25 त्वात्मनो मोक्षोपायं चिन्तयन्सरः प्राप्तः । ततो राक्षसेनाभिहितम्—'भोः,यावदहं स्नानं कृत्वा देवतार्चनविधिं विधायागच्छामि तावत्त्वयातः स्थानादन्यत्र न गन्तव्यम् ।' तथानुष्ठिते द्विजिश्चन्तयामास—'नूनं देवतार्चनविधेस्वर्ध्वं मामेष भक्षयिष्यित । तद्वततरं गच्छामि, येनैष आर्द्रपादो न मम पृष्ठमेष्यित ।' तथानुष्ठिते राक्षसो व्रतमङ्गमया- 30 तस्य पृष्ठं न गतः । अतोऽहं व्रवीमि—'पृच्छकेन सदा भाव्यम्'

इति ॥ अथ तेभ्यस्तच्छुत्वा राजा द्विजानाह्य प्रोवाच—'भो ब्राह्मणाः, त्रिस्तनी मे कन्या समुत्पन्ना । तत्किं तस्याः प्रतिविधान-मस्ति न वा ।' ते प्रोचुः—'देव, श्रूयताम् ।

हीनाङ्गी वाधिकाङ्गी वा या भवेत्कन्यका नृणाम् । भर्तुः स्यात्सा विनाशाय स्वशीलिनिधनाय च ॥ ८९॥ ज्या पुनिश्चित्तनी कन्या याति लोचनगोचरम् । पितरं नाशयत्येव सा दुतं नात्र संशयः ॥ ९०॥

तसादसा दर्शनं परिहरतु देवः । तथा यदि कश्चिदुद्वाह्यति, तदेनां तसी दत्त्वा देशत्यागेन नियोजयितव्य इति । एवं कृते लोकद्वयावि-रुद्धता भवति ।' अथ तेषां तद्वचनमाकण्यं स राजा पटहराब्देन 10 सर्वत्र घोषणामाज्ञापयामास—'अहो, त्रिस्तनीं राजकन्यां यः कश्चिदुद्वाह्यति स सुवर्णलक्षमामोति, देशत्यागं च।' एवं तस्यामाघोषणायां कियमाणायां महान्कालो व्यतीतः । न कश्चित्तां प्रतिगृह्णाति । सापि यौवनोन्मुस्ती संजाता सुगुप्तस्थानस्थिता यत्नेन रक्ष्यमाणा तिष्ठति । अथ तत्रैव नगरे कश्चिद्वयस्तिष्ठति । तस्य च मन्थरकनामा कुङ्जो-15 ऽभ्रेसरो यष्टिमाही । ताभ्यां तं पटहराब्दमाकण्यं मिथो मन्नितम्—'स्पृश्यतेऽयं पटहः । यदि कथमपि देवात्कन्या लभ्यते, तदा सुवर्ण-प्राप्तिश्च भवति । सुखेन सुवर्णप्राप्त्या कालो व्रजति । अथ यदि तस्या दोषतो मृत्युर्भवति, दारिद्योपात्तस्यास्य क्षेत्रस्य पर्यन्तो भवति । उक्तं च—

ठजा स्नेहः स्वरमधुरता बुद्धयो यौवनश्रीः कान्तासङ्गः स्वजनममता दुःखहानिर्विष्ठासः । धर्मः शास्त्रं सुरगुरुमतिः शौचमाचारचिन्ता पूर्णे सर्वे जठरपिठरे प्राणिनां संभवन्ति'॥ ९१॥

एवमुक्त्वान्धेन गत्वा स पटहः स्पृष्टः—'भो, अहं तां कन्यामुद्वा-25 ह्यामि यदि राजा मे प्रयच्छित ।' ततस्तै राजपुरुषैर्गत्वा राज्ञे निवेदितम्—'देव, अन्धकेन केनचित्पटहः स्पृष्टः । तद्त्र विषये देवः प्रमाणम् ।' राजा प्राह—

अन्धो वा बिधरो वापि कुष्ठी वाप्यन्त्यजोऽपि वा । प्रितगृह्णातु तां कन्यां सलक्षां स्याद्विदेशजः'॥ ९२॥

अथ राजादेशात रक्षापुरुषेस्तं नदीतीरे नीत्वा सुवर्णलक्षेण समं विवाहविधिना त्रिस्तनीं तसौ दत्त्वा जलयाने विधाय कैवर्ताः प्रोक्ताः— 'भो, देशान्तरं नीत्वा किस्मिश्चिदिष्ठानेऽन्धः सपत्नीकः कुङ्जकेन सह मोचनीयः।' तथानुष्ठिते विदेशमासाद्य किस्मिश्चिदिष्ठाने कैवर्त-इदिश्ते त्रयोऽपि मूल्येन गृहं प्राप्ताः सुखेन कालं नयन्ति स्म । केव-लमन्धः पर्यङ्के सुप्तस्तिष्ठति। गृहच्यापारं मन्थरकः करोति। एवं गच्छता कालेन त्रिस्तन्याः कुङ्जकेन सह विकृतिः समपद्यत। अथवा साध्वदमुच्यते—

यदि स्याच्छीतलो विह्थिन्द्रमा दहनात्मकः।

सुखादः सागरः स्त्रीणां तत्सतीत्वं प्रजायते ॥ ९३ ॥ 10 अथान्येद्युस्त्रिस्तन्या मन्थरकोऽभिहितः—'भोः सुभग, यद्येषोऽन्धः कथंचिद्यापाद्यते, तदावयोः सुखेन कालो याति । तदन्विप्यतां कुत्रचिद्विषम् , येनासै तत्प्रदाय सुखिनी भवामि।' अन्यदा कुङाकेन परिभ्रमता मृतः कृष्णसर्पः प्राप्तः । तं गृहीत्वा प्रहृष्टमना गृहमभ्येत्य 15 तामाह—'सुभगे, लब्धोऽयं कृष्णसर्पः । तदेनं खण्डशः कृत्वा प्रभूतशुण्ट्यादिभिः संस्कार्यासौ विकलनेत्राय मत्स्यामिषं भणित्वा प्रयच्छ, येन द्राग्विनस्यति । यतोऽस्य मत्स्यामिषं सदा प्रियम् ।' एवमुक्तवा मन्थरको बाह्ये गतः । सापि प्रदीप्ते वह्नौ कृष्णसपै खण्डशः कृत्वा तक्रमादाय गृहव्यापाराकुला तं विकलाक्षं सप्रश्रयमुवाच 20 'आर्यपुत्र, तवाभीष्टं मत्स्यमांसं समानीतम्, यतस्त्वं सदैव तत्पृच्छिस । ते च मत्स्या वहाँ पाचनाय तिष्ठन्ति । तद्यावदृहं गृहकृत्यं करोमि, तावत्त्वं दवींमादाय क्षणमेकं तान्प्रचालय।' सोऽपि तदाकण्यं हृष्टमनाः सुक्रणी परिलिहन्दुतमुत्थाय दवींमादाय प्रमथितु-मारब्धः । अथ तस्य मत्स्यान्मभ्रतो विषगर्भगाष्पेण संस्पृष्टं नीलपटलं

25 चक्षुभ्यामगलत् । असावप्यन्धो बहुगुणं मन्यमानो विशेषान्न-त्राभ्यां बाष्पग्रहणमकरोत् । ततो लब्धदृष्टिर्जातो यावत्पश्यति तावत्तकमध्ये कृष्णसर्पखण्डानि केवलान्येवावलोकयति । ततो-ऽचिन्तयत्—'अहो, किमेतत् मम मत्स्यामिषं कथितमासीदनया । एतानि तु कृष्णसर्पखण्डानि । तत्तावद्विजानामि सम्यक् त्रिस्तन्या- श्चेष्टितं किं मम वधोपायकमः कुङास्य वा । उताहो अन्यस्य वा कस्यन्ति ।' एवं विचिन्त्य स्वाकारं गृहन्नन्धवत्कर्म करोति यथा पुरा । अत्रान्तरे कुङाः समागत्य निःशक्कत्यालिक्कनचुम्बनादिमिस्विन्तनीं सेवितुमुपचक्रमे । सोऽप्यन्धस्तमवलोकयन्नपि यावन्न किंचिन्छस्नं पश्यति, तावत्कोपच्याकुल्लमनाः पूर्ववच्छयनं गत्वा कुङां । चरणाभ्यां संगृद्ध सामर्थ्यात्स्वमस्तकोपारे भ्रामियत्वा त्रिस्तनीं हृदये व्यताडयत् । अथ कुङ्मप्रहारेण तस्यास्तृतीयः स्तन उरिस प्रविष्टः । तथा बलानमस्तकोपरि भ्रामणेन कुङाः पाञ्चलतां गतः । अतोऽहं ब्रवीमि—'अन्धकः कुङ्मकश्चेव' इति ॥ सुवर्णसिद्धिराह—'भोः, सत्यमेतत् । देवानुकूलतया सर्व कल्याणं संपद्यते । तथापि 10 पुरुषेण सतां वचनं कार्यम् । न पुनरेवमेव यो वर्तते स त्विमव विन-श्यति । तथा च ।

एकोदराः पृथग्प्रीवा अन्योन्यफलमक्षिणः । असंहता विनश्यन्ति भारण्डा इव पक्षिणः ॥ ९४ ॥ चक्रघर आह—'कथमेतत् ।' सोऽब्रवीत्—

कथा १३।

किसंश्चित्सरोवरे भारण्डनामा पक्ष्येकोदरः पृथग्गीवः प्रतिवसित सा । तेन च समुद्रतीरे परिश्रमता किंचित्फलममृतकल्पं तरङ्गाक्षिप्तं संप्राप्तम् । सोऽपि भक्षयित्वदमाह—'अहो, बहूनि मयामृतप्रायाणि समुद्रकल्लोलाहतानि फलानि भिक्षतानि । परमपूर्वोऽस्याखादः । 20 तिंक पारिजातहरिचन्दनतरुसंभवम् । किं वा किंचिदमृतमयफलम-व्यक्तेनापि विधिनापतितम् ।' एवं तस्य श्रुवतो द्वितीयमुखेनाभि-हितम्—'भोः, यद्यवं तन्ममापि स्तोकं प्रयच्छ, येन जिह्नासौ-रूयमनुभवामि ।' ततो विहस्य प्रथमवन्नेणाभिहितम्—'आवयो-स्तावदेकमुद्रस् , एका तृप्तिश्च भवति । ततः किं पृथग्भिक्षतेन । 25 वरमनेन रोषेण प्रिया तोण्यते ।' एवमिभ्धाय तेन रोषं भारण्ड्याः पद्यम् । सापि तदास्ताद्य प्रहृष्टतमालिङ्गनचुम्बनसंभावनानेकचादुपरा वस्त्व । द्वितीयमुखेन विषफलं प्राप्तम् । तदृष्ट्वापरमाह—'भो निर्म्बंश पुरुषाथम निरपेक्ष, मया विषफलमासादितम् । तत्तवापमाना-30 निर्म्बंश पुरुषाथम निरपेक्ष, मया विषफलमासादितम् । तत्तवापमाना-30

15

द्वश्रयामि। अपरेणाभिहितम्—'मूर्ख, मा मैवं कुरु। एवं कृते द्वयो-रिष विनाशो भविष्यति। अथवं वदता तेनापमानेन फलं भिक्षतम्। किं बहुना। द्वाविष विनष्टौ। अतोऽहं ब्रवीमि—'एकोदराः, पृथ-ग्रीवाः' इति। चक्रधर आह—'सत्यमेतत्। तद्गच्छ गृहम्। परमे-काकिना न गन्तव्यम्। उक्तं च—

> एकः स्वादु न भुझीत नैकः स्रुप्तेषु जागृयात्। एको न गच्छेद्ध्वानं नैकश्चार्थान्यचिन्तयेत्॥ ९५॥

अपि च।

अपि कापुरुषो मार्गे द्वितीयः क्षेमकारकः ।

10 कर्कटेन द्वितीयेन जीवितं परिरक्षितम् ॥ ९६॥

सुवर्णसिद्धिराह—'कथमेतत् ।' सोऽब्रवीत्—

#### कथा १४।

कसिंश्चिदिषष्ठाने ब्रह्मदत्तनामा ब्राह्मणः प्रतिवसति सा। स च प्रयोजनवशाद्रामे प्रस्थितः स्वमात्राभिहितः—'यद्वत्स, कथमेकाकी 15 व्रजिस । तद्निवण्यतां कश्चिद्वितीयः ।' स आह—'अम्ब, मा भैषीः । निरुपद्रवोऽयं मार्गः । कार्यवशादेकाकी गमिप्यामि ।' अथ तस्य तं निश्चयं ज्ञात्वा समीपस्थवाप्याः सकाशात्कर्कटमादाय मात्रा-मिहितः—'वत्स, अवश्यं यदि गन्तव्यं तदेष कर्कटोऽपि सहायो भवतु । तदेनं गृहीत्वा गच्छ ।' सोऽपि मातुर्वचनादुभाभ्यां पाणि-20 भ्यां तं संगृह्य कर्पूरपुटिकामध्ये निधाय पात्रमध्ये संस्थाप्य र्शाघं प्रस्थितः । अथ गच्छन्प्रीष्मोष्मणा संतप्तः कंचिन्मार्गस्थं वृक्षमासाच तत्रैव प्रसुप्तः । अत्रान्तरे वृक्षकोटरान्निर्गत्य सर्पस्तत्स-मीपमागतः । सोऽपि कर्पूरसुगन्धसहजिपयत्वात्तं परित्यज्य वस्रं विदार्याभ्यन्तरगतां कर्पूरपुटिकामतिलैल्यादमक्षयत् । सोऽपि 25 कर्कटस्तत्रैव स्थितः सन्सर्पप्राणानपाहरत् । ब्राह्मणोऽपि यावत्पबुद्धः पश्यति तावत्समीपे कृष्णसर्पो निजपार्श्वे कर्पूरपुटिकोपरि मृतस्तिष्ठति । तं दृष्ट्वा व्यचिन्तयत्—'कर्कटेनायं हतः' इति प्रसन्तो भूत्वात्रवीत्—'भोः, सत्यमभिहितं मम मात्रा यत्पुरुषेण कोऽपि सहाय कार्यः, नैकाकिना गन्तव्यम्। यतो मया

श्रद्धापूरितचेतसा तद्वचनमनुष्ठितम्, तेनाहं कर्कटेन सर्पव्यापादनाद-क्षितः। अथवा साध्विदमुच्यते—

श्लीणः स्रवित शशी रिवृद्धौ वर्धयित पाथसां नाथम् । अन्ये विपदि सहाया धनिनां श्रियमनुभवन्त्यन्ये ॥ ९७ ॥ मन्ने तीर्थे द्विजे देवे देवज्ञे भेषजे गुरौ । याद्दशी भावना यस्य सिद्धिभवित ताद्दशी' ॥ ९८ ॥ एवमुक्त्वासौ ब्राह्मणो यथाभिष्रेतं गतः । अतोऽहं ब्रवीमि—'अपि कापुरुषो मार्गे' इति ॥ एवं श्रुत्वा सुवर्णसिद्धिस्तमनुज्ञाप्य स्वगृहं प्रतिनिवृत्तः ॥

इति श्रीविष्णुशर्मविरचिते पश्चतत्रकेऽपरीक्षितकारकं 10 नाम पश्चमं तत्रं समाप्तम् ।

> समाप्तमिदं पश्चतन्त्रकम्। ग्रुमं भूयात्।









# विकेयसंस्कृतपुस्तकानि।

# बह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्।

### भामती-कल्पतक-परिमलच्याक्यासहितम्।

पर्यालक्षमात्रप्रकाशनार्थं प्रवृत्तत्वाद्यथार्थाभिधानानि ब्रह्मसूत्राणि खर्ण्यालोच्यमानान्यद्वैतमेवावगमयन्ति । तत्परं चेदं शाङ्करसार्थं प्रपत्नगम् नेतरेव्याष्ट्यानेस्तथा चकास्ते यथा भामत्या । यस्या हि व्याख्या कृत्यत् रमलानन्दसरस्वतीकृतिरतितरामानन्दमलं प्रेक्षकाणामाद्धाति । तद्विवरण्यिमलाभिधानं कल्पतराः कल्पतरभावमाद्धानं सर्वतन्त्रस्वतन्त्रादि दाङ्किताप्पय्यदीक्षितेन प्रणीतं शब्दन्यायमीमांसादिशास्त्रप्रक्रियाप्रचुरं विदुष्यस्तमानन्दमावहतीत्यवचनसिद्धमिदम् । तेषामेषामेकत्र समावेशेन सह इदयाद्वादकरीमिमां पश्चप्रन्थीमद्य प्रकाशयामः ।

मुल्यं १० र., मार्ग. १॥ रु.

# वेदस्तुतिः। (श्रीमद्भागवतदशमस्त्रधगता

### लोके व्यवायेतिश्लोकः, जन्माचस्येतिश्लोकश्च। काशीनाथोपाध्यायकृतव्याख्योपबृहितश्रीधरीव्याख्या

श्रीमद्भागवते वेदसुत्यादयो निर्दिध विषया अखिलवेद्या गभीरार्था न तिरोहितं विदुषाम् भूलविषयगाम्भीर्याच्छीधरीव्याख्यापि दुरूहैयासी परमकारणिकैर्धर्माविधकारैः काशीनाथोपाध्यायैः प्रणीतया श्रीधरीप्रकाश ख्यया सह मुदितास्ति । मृह्यं १२ आणकाः, मार्गः ४ आणव

# पातञ्जलयोगस्त्रम्।

## भावागणेशवृत्ति-नागोजीभद्दीयवृत्तिसहितम्।

योगदास्त्रस्यातिस्वरुपः प्रकरणप्रनथोऽयम् । अस्य १ समाधिनादः, २ स् नपादः, ३ विभूतिपादः, ४ कैवल्यपादश्वेति चत्वारि प्रकरणागे स्वनामि प्रतिपद्यविषयमाविष्कुर्तन्ति । निर्दिष्टव्याख्याद्यमप्यर्थस्पष्टोकरणायातिस् भस्ति । सूल्यं १४ आ भागे. ४ आणकाः.

पाण्डुरङ्ग जावजी, निर्णयसागरमुद्रणाल्याहि